

लेखक—

श्री अरविन्द घोष

अनुवादक—

देवनारायण दिवेदी



शंकरसिंह

हिन्दी-पुस्तकालय वनारस सिटी।

तृतीय वार ]

१८३४ ई०

[ मूल्य १)

#### प्रकाशक शंकरसिंह हिन्दी पुस्तकालय बनारस सिटी।

|                                                              |       | १४०८ है।<br>ती हुई पुस्तकें             | <b>W</b> Ş | A 67         |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------------|--------------|
| ि खियों के कर्तन्य<br>के बेचारी माँ<br>टि' प्रेमचक           | 11)   | प्रेमकली                                | 3)         | 7            |
| के बेचारी माँ                                                | 11)   | सम्राट भशोक                             | 31)        | 3            |
| 🏖 प्रेमचक                                                    | 3)    | अरविन्द मन्दिर में                      | III)       | S            |
| 🔀 चुम्बन मीमांसा                                             | \$1l) | खियोंके खेळ और                          | ·          | <b>*</b>     |
| ट्रानिया                                                     | 1)    | न्यायाम                                 | 911)       | 3            |
| भक्ति और वेदान्त                                             | 11(=) | अन्धकार                                 | 911)       | 6            |
| 🏂 घरेळ विज्ञान                                               | 3 (I) | कमला                                    | ₹)         | 號            |
| कैदी की कोठी                                                 | ₹11)  | सन्ध्या                                 | २।)        | 领            |
| के दुर्गादास                                                 | (॥५   | भपराधिनी                                | 911)       | 9            |
| क्ति मनोहर कहानियाँ                                          | m)    | साकी                                    | 11=)       | B            |
| केदी की कोठी<br>ट्रिगीदास<br>मनोहर कहानियाँ<br>कर्त्तन्याधात | ₹)    | मधुबन                                   | 11)        | 9            |
| ALCONO PORT                                                  | 4.9   | 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 40.9       | A CONTRACTOR |

सुदक बजरंगवली 'विशारह' ोसीताराम भेस, जालिपदेवी, काशी ।

## पारचय



स्तुत पुस्तक योगिराज श्री श्ररविन्द घोषकी उत्कृष्ट रचनाश्रोंमें बड़ी ही श्रमूठी श्रौर नवीन रचना है। इसके बहुतसे श्रंशोंका फ्रेंच श्रादि भाषाश्रोंमें भी श्रमुवाद हो चुका है। श्रँगरेजी, वंगला, गुजराती श्रादि भाषाश्रोंके मर्मक्षोंने इस पुस्तककी मुक

कएडसे सराहनाएँ की हैं। मातृभाषा हिन्दीकी श्रॅंकोर श्रभीतक ऐसे श्रद्भुत प्रभापूर्ण रत्नसे श्रूप थी। हर्ष है कि श्राज इस कमीकी पूर्ति हो रही है।

इस पुस्तकमें दो खंड हैं, एक 'धर्म' और दूसरा 'जाती-यता'। उपनिषदों में 'धर्म' का स्वक्रप इस प्रकार दिखाया गया है,—'यतोभ्युदय निश्चेयस सिद्धि: स धर्मः' अर्थात् 'जिससे छौकिक और पारछौकिक दोनोंकी सिद्धि हो, या उन्नति हो, वह धर्म है'। पर इससे इदयमें यह प्रश्न उद्भृत होता है कि छौकिक और पारछौकिक उन्नति होती किससे है? इसपर उपनिषदोंकी राय है कि छौकिक और पारछौकिक उन्नति किससे होती है और किससे नहीं होती, सो बात, श्रृह्मछित नहीं की जा सकती; क्योंकि कार्यंका समयानुसार स्वकृप बदछता रहता है। किसी समय शुभ कार्यं अध्यम्मय हा जाता है और किसी समय अशुम कार्य भी धर्ममय हो जाता है, अर्थात् समयानुसार शुम अशुमका और अशुम शुमका रूप धारण कर लेता है। धर्माधर्मका निर्णय समयानुसार पिष्ठ धुद्धि हो कर सकती है। न तो धर्म ही सीमावद्ध है और न उसके मार्ग ही। पर उपनिपदोंके इस उत्तरसे मनका संदेह और भी विराट् रूप धारण कर लेता है। अब प्रश्न उठता है कर्तन्याकर्तन्यके निर्णयका। कौनसी बुद्धि इसका निर्णय कर सकती है और कौनसी बुद्धि नहीं कर सकती ? और किर यही कैसे निश्चय किया जा सकता है कि श्रमुक बुद्धिका निर्णय ठीक है और अमुकका नहीं ? क्योंकि उपनिपदों में ही कहा गया है कि मनुष्य निर्मान्त नहीं है, कभी कभी पुराय बुद्धि भी पध्म हो जाया करती है।

यद्यपि उक्त सन्देहोंके भी उपनिषदों विस्तृत कपसे संतोषजनक उत्तर मौजूद हैं, पर उन्हें हूँ ह निकालना विलक्षण मुद्धिवाले असाधारण पुरुषोंका ही काम है। उपनिषदों के इन गृढ़ रहस्योंके समभाने में बड़े-बड़े मेधावी 'डित और तीक्षण बुद्धिवाले छोकपूज्य व्यक्ति भी असमर्थ हो जाते हैं, साधारण पुरुषोंकी तो बात ही क्या। योगिराजने उन्हीं गृढ़ रहस्योंको वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों और पुराणादिकोंके मूल तत्वोंके आधारपर इस 'धर्म' खंडमें सुरुपए और सरल करनेका प्रयास किया है। इस पुस्तकका मननपूर्वक अध्ययन करने से धर्मका निर्मेल और सद्या चित्र हृदयमें अंकित हो जाता है।

साथ ही शान्ति संचरित होती और वुद्धिमें कर्तव्याकर्तव्य या धर्माधर्म कर्मोंकी निर्णायिका शक्तिका स्नाविर्माव होता है।

गीतामें भगवान श्रीकृष्णने कहा है कि 'गहना कर्मणो गतिः'। कर्म, श्रकमें श्रीर विकर्मका निर्णय करना बहुत ही कठिन काम है। धर्म-प्रकरण में इनपर भी प्रकाश डाला गया है।

प्रायः ही देखा जाता है कि बहुघा लोग 'जाति' श्रीर 'वर्ण' का एक ही अर्थ करते हैं। पर वास्तवमें दोनों शब्दोंके अर्थ पक नहीं। 'जाति' शन्दका अर्थ समष्टि-बोघक है और 'वर्ण' शब्दका अर्थ व्यष्टि बोधक; 'जाति' का अर्थ विशेष च्यापक है और 'वर्ण' का अर्थ जातिकी अपेचा वहुत ही संकीर्ण है; एक जातिके अन्तर्गत वहुतसे वर्ण हो सकते हैं। योगि-राजने इस पुस्तकके दूसरे खंड-( जातीयता ) में 'जाति' श्रौर 'वर्गां' दोनों शब्दोंका पार्थक्य श्रौर उनका पारस्परिक श्रंगांगि सम्बन्ध स्पष्ट कर दिया है। देशमें स्वतंत्रताकी श्राग कैसी भभक उठी. भारतीय स्वतंत्रताका श्रान्दोलन घार्मिक कैसे है, उत्साही नवयुवकोंके इद्योंमें किन किन वातोंका संचार होना आव-श्यक है, जाति श्रीर धर्मका राजनीतिसे क्या सम्बन्ध है, तथा ये दोनों किस तरह नए हो जाते हैं, इनके नए होनेसे राष्ट्रपर कैसा ग्रसर पहुँचता है, पाश्चात्य शिचासे भारतकी कौनसी विशे-षतापँ लोप हुई हैं, प्राच्य श्रौर पाश्चात्य निवासियोंमें क्या श्रन्तर है, ब्रादि वार्ते भी संचिप्त रीतिसे स्पष्ट कर दी गयी हैं। चित्रकलाका जातिसे बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध है। किसी जातिके गुणदोषोंको उस जातिकी चित्रफला स्पष्ट बतला देती है। पाध्यात्व विद्वानोंने भारतीय चित्रकलापर कुठाराघात किया है। कितने ही शंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त भारतवासी भी उनके चकर में आ गये हैं। इस पुस्तकमें उक्त विषयपर भी अच्छा प्रकाश खाल दिया गया है। इसमें ऐसी स्त्रवद्ध भाषामें श्लीर ऐसे ऐसे गहन विषयोंका स्पष्टीकरण किया गया है कि उन घारी-कियों पर दृष्टि पढ़ते ही चिक्त-विद्वल है। उठता है।

श्रस्तु; विषय वड़ा ही गहन है; यथाशक्ति लेखक मार्वो-की रक्षा करते हुए भाषा सरल छिखनेका पूर्ण प्रयत्न किया गया है। जहाँ तहाँ अर्थ सरल करने के लिये टिप्पणियाँ भी दे दी गयी हैं। तिसपर भी कहीं-कहीं शृब्द-कार्टिन्य अवश्य ही रह गया है। इस प्रकारके अध्यात्मके परिभाषिक और औदाहरणिक शृब्दोंकी करिनताके लिये सहद्य साहित्यानु-रागी महानुभावोंके समझ लाचारी प्रकट करने के सिवा और किया ही क्या जा सकता है। आशा है कि विज्ञ पाठक गण इस पुस्तकका अवलोकन कर हमारा परिश्रम सफल करेंगे।

ता॰ १८-८-२३ साहित्याभम, पो॰ कडवा, मिर्जापुर ।

<sub>विनीत</sub>— देवनारायण द्विवेदी

# विषय सूची

|                         | धर्मा          |     |     |     |
|-------------------------|----------------|-----|-----|-----|
| १हमारा धर्म             | •••            | ••• | ••• | 8   |
| २—गीताका धर्म           | •••            | *** | ••• | १४  |
| ३—संन्यास श्रीर त्याग   | •••            | ••• | ••• | २२  |
| ४—माया                  | •••            | ••• | ••• | 28  |
| ४—ग्रहङ्कार             | •••            | ••• |     | 30  |
| ६—निवृत्ति              | •••            | *** | ••• | 88  |
| ७उपनिषद्                | •••            | *** | ••• | 87  |
| ≖—पुराख                 | •••            | ••• | ••• | Ko  |
| ६-प्राकास्य             | •••            | ••• | ••• | ΚĘ  |
| १०—विश्वरूप दर्शन       | •••            | ••• | ••• | Ęo  |
| १—गीतामें विश्वरूप      | •••            |     | ••• | ξo  |
| २—साकार श्रीर निर       | ाकार           | ••• | ••• | ६१  |
| ३—विश्वरूप              | •••            | *** | ••• | ĘĘ  |
| ४—कारणः जगतका रू        | ٩              | ••• | ••• | ફક  |
| ४—दिव्य-चञ्च            | •••            | ••• | ••• | ĘŲ  |
| ११—स्तव स्तोत्र         | •••<br>जातीयता | ••• | •i• | ६६  |
| १२—नवजनम                |                | ••• | ••• | ७२  |
| १३—जातीय उत्थान         | •••            | *** | ••• | 95  |
| १४-न्यारेकी समस्या      | ***            | ••• | ••• | 33  |
| १५—स्वाघीनताका अर्थ     | • • •          | ••• | ••• | =8  |
| १६—देश श्रीर जातीयता    | •••            | *** | ••• | १०१ |
| १७—हमारी श्राशा         |                | ••• | ••• | १०६ |
| १=-प्राच्य और पाश्चात्य |                | *** | ••• | 188 |
| १८—म्रातृत्व            | ***            | ••• | ••• | 319 |
| २०—भारतीय चित्रविद्या   | •••            |     | ••• | १२६ |

## मिलन-मन्दिर

#### सचित्र सामाजिक उपन्यास

इसमें यह दिखलाया गया है कि भारत की देवियाँ संकटा-वस्था में किस प्रकार नीचों के चंगुल से छूटकर अपने सतीत्व की रज्ञा करती हैं, मोहान्ध युवक किस प्रकार ज्ञिणक सुख के लिए नाना प्रकार के कष्ट भेलते और चिन्तित रहते हें, पारस्प-रिक डाह के कारण कैसे गृहस्थी चौपट हो जाती है और मेल से जीवन सुखमय होता है, गरीवी अमीरी का किस प्रकार फेरा लगा करता है तथा जिस सन्तान पर लोग इतनी ममता करते हैं—जिसके लिए घरवालों के साथ अन्याय करते हैं, वही सन्तान ज्ञण भर में किस प्रकार नाता तोड़कर चल ऐती है। मृत्य शा)

#### पढ़ने योग्य कुछ उत्तमोत्तम पुस्तकें

नारी-धर्म-शित्ता—लेखिका मनव्रतादेवी क्षियोपयोगी मृ० १।)
ब्रह्मचर्य की महिमा—जीवन देनेवाळी अनूठी पुस्तक मृ० १)
भित्तन-पन्दिर—स्वित्र सामाजिक उपन्यास मृ० २॥)
कुत्सित-जीवन—महात्माजी की उच्चकोटिकी रचना मृ० ॥।
मन्दिर-प्रवेश अस्पृश्यता-निवार्णा—हरिजनों का मन्दिर
प्रवेश करना धर्म-विहित है या धर्म-विरुद्ध । मृ० ॥।)
माखन-मिश्री—बाळोपयोगी-सचित्र पुस्तकरत्न मृ० ॥।)

इन सब पुस्तकों के मिछने का पता हिन्दी-पुस्तकालय बनारस सिटी।

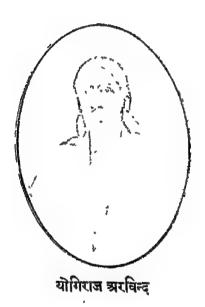



# हमारा धर्म



मारा धर्म सनातन धर्म है। यह धर्म त्रिविध, त्रिमार्गगामी और त्रिकर्मरत है। अन्तरात्मा, मानसिक जगत और स्थूछ जगत—इन तीनों स्थानों में भग-धान प्रहातस्रष्ट यानी प्रकृति से उत्पन्न महाशक्ति द्वारा चलनेवाले विश्वकृप में

श्रातमप्रकाश कर रहे हैं। इन तीने स्थाने में उनके साथ युक्त होने की चेटा ही सनातन धर्मका त्रिविधत्व है। इसीसे हमारा धर्म त्रिविध है। ज्ञान, भिक्त और कर्म इन तीने स्वतंत्र मिलित उपायोद्वारा वह युक्तावस्था मनुष्यको प्राप्त होती है। इन्हीं तीनों उपायोद्वारा ही श्रात्म-शुद्धि करके भगवानके साथ युक्त यानी भगवानमें मिल जानेकी इच्छा सनातन धर्मकी त्रिमार्ग-गामी गति है, इसलिये हमारा धर्म त्रिमार्गगामी है। मनुष्यकी सारी वृत्तियों सत्य, प्रेम श्रीर शक्ति—ये ही तीन प्रधान वृत्तियाँ कर्ष्य-गामिनी श्रीर ब्रह्म-प्राप्ति-बल-दायिनी हैं। इन्हीं तीन वृचियोके विकाससे मानव जातिकी घीरे-घीरे उन्नति होती आ रही है। सत्य, प्रेम और शक्तिहारा त्रिमार्ग यानी छान, भक्ति और कर्ममें अप्रसर होना ही सनातन धर्मका त्रिकर्म है, अतः हमारा धर्म त्रिकर्मरत है।

सनातन धर्ममें बहुतसे गीण धर्म स्थापित हुए हैं। सना-तनधर्मके सहारे परिवर्त्तनशील, बड़े-छोटे अनेक तरहके धर्म अपने अपने कार्यमें प्रवृत्त हैं। सब तरहके धर्म कर्म स्वभाव-स्टूष्ट थानी स्वभावसे उत्पन्न होते हैं। सनातन धर्म जगतके सनातन स्वभावके आश्रित है और जितने अनेक तरहके धर्म हैं वे सब भिन्न भिन्न आधार-गत स्वभावके फल हैं।

च्यक्तिगत धर्म, जातिका धर्म, घर्णाक्षित धर्म, युगधर्म इत्यादि अनेक धर्म हैं। अनित्य कहकर वे सब उपेन्णीय या धर्जनीय नहीं हैं, क्योंकि इन अनित्य परिवर्त्तनशील धर्मोद्वारा ही सनातनधर्म विकसित और अनुष्ठित होता है। व्यक्तिगत धर्म, जातिधर्म वर्णाश्रित धर्म और युगधर्म छोड़ देनेसे सना-तन धर्मकी दृद्रता कदापि नहीं हो सकती। इनके छोड़नेसे अधर्म ही बढ़ता है; और जातिमें जिसे 'संकर' अर्थात् सनातन प्रणाली भंग और क्रमशः उन्नतिकी विपरीत गति—कहा गया है, वे अधिक होकर पृथ्वीको पाप और अत्याचारसे पीड़ित करते हैं। जब उसी पाप और अत्याचारकी माना हहसे जियादा हो जाती है और मनुष्यकी उन्नतिकी विरोधिनी धर्मनाशिनी सारी रान्नसी शक्तियाँ विदित और बलयुक्त होकर

स्वार्थ, म्रता पधं अहंकारसे पृथ्वी-मएडछको आच्छादित कर लेती है अनीश्वर जगतमें ईश्वरका सृजन आरम्भ करती है, तब भारार्च अर्थात् पाप और अत्याचारके बोक्ससे ध्याकुछ पृथ्वीके दु:खको दूर करनेके छिये साजात् भगवान अवतार लेकर अथवा अपनी विभृति मानव शरीरमें प्रकाश कर हमारा धर्म-पथ निष्कएटक करते हैं।

ष्यकिगत धर्म, जातिका धर्म, वर्णाश्रित धर्म और ग्रुगधर्म-का मानना सनातन धर्मका उचित रूपसे पालन करनेके **छिये सदेव रत्त्रणीय है अर्थात् व्यक्तिगत धर्म, जातिका धर्म** घर्णाश्रित धर्म श्रीर युग-धर्मकी रत्ता करनेसे ही सनातन धर्मकी रत्ता होती है। किन्तु इन अनेक तरहके धर्मीमें क्षुद्र और महान दो रूप हैं। क्षुद्र धर्मको महान धर्ममें मिछाकर श्रीर संशोधन करके धर्मारम्म करना श्रेयस्कर है। व्यक्तिगत धर्मको जाति-धर्मके श्रंकाश्रित न करनेसे जाति नए हो जाती है श्रीर जातिधर्मका लोप हो जानेसे व्यक्तिगत धर्मके प्रसार-का दोत्र और स्योग भी नए हो जाता है। इस प्रकार जाति-धर्मका नाश करनेवाले धर्मसंकर श्रपने प्रभावसे जाति और श्रपने दळ (संकरकारी गण) दाने को दाठण दु:ख-कुएडमें निमन्न कर देते हैं। जब तक जातिकी रहा नहीं होती, तब-तक व्यक्तिकी उन्नति नहीं होती। जातिकी रचा करनेसे च्यक्तिकी आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक उन्नति विना विदन-बाधाके हो जाती है। युगधर्मानुसार न चलनेसे वर्णा-

धम्भे और जातीपंतार

श्रित धर्म चूर्ण-विच्यूर्ण होकर समाजको भी नए कर देता है। सारांश यह है कि श्रुद्र सर्वदा महत्का श्रंश मध्या सहायक स्वक्षप है, इस सम्बन्धकी विपरीतावस्थामें धर्म-संकरोंकी उत्पचिसे महान श्रानिए ही होता है। श्रुद्र धर्म भीर महान धर्ममें विरोध होनेसे श्रुद्रधर्मका परित्याग कर महान धर्म का श्राश्रय सेना ही मङ्गलपद है।

इमारा उद्देश्य है सनातन धर्मका प्रचार और उसके श्राधित जातिधर्म श्रीर युग-धर्मका श्रतुष्ठान। इम भारतः वासी आयोंके वंशज हैं। इमलोग आर्यशिका और आर्यनीति-के पूर्ण अधिकारी हैं। यह आर्थभाव ही हमारा कुल-धर्म और जातिधर्म है। ज्ञान, भक्ति, और निष्काम कर्म ही आर्यशिदा का मूळ तथा ज्ञान, उदारता, प्रेम, साहस, शक्ति और विनय अर्थात् नम्रता ही आर्थ-चरित्रका छत्त्रण है। मानव-जातिको शानी बनाना, संसारको उन्नत तथा उदार चरित्रकी निष्कलंक शिचा देना, निर्वलॉकी रचा करना तथा प्रवल द्यत्याचारिये।-को दंड देना, आर्योंके जीवनका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य-का साधन करनेमें आर्योंके घर्मकी चरितार्थता भी है। इस-कोग धर्म-भ्रष्ट, लक्ष्य-भ्रष्ट, धर्म-संकर श्रीर भ्रम-पूर्ण तामसी मोहमें पड़कर आर्योंकी शिक्षा और नीति दोने को चैठे हैं। ष्रार्थोंके वंशज होते हुए भी हमलोग शृद्धत्व श्रीर शृद्ध-धर्म कपी दासत्व स्वीकार कर संसारमें हेय प्रवल-पद-दिलत और दु:ख-परम्परा-प्रवीड़ित हो रहे हैं। अतवव यदि इससे खुटकारा पाना है, यदि यमपुरीकी भीषण यातनासे मुक्त होनेकी ज़रा भी श्राभेछाषा है, तो सबसे पहले जातिकी रक्षा करना हमारा कर्चव्य है। किन्तु जातिकी रक्षा तभी हो सकती है जब श्रायं-चरित्रका पुनर्गठन होगा। सारी जातिको, खासकर नवयुवकेंका—उसी तरहकी उपयुक्त शिक्षा, उद्याद्र्यं, श्रायं भावोहीपक कर्म-प्रणालीका प्राप्त करना श्राव-श्यक है जिससे जननी जन्म-भूमिके भविष्यमें पैदा होनेवाले यश्चे झानी, सत्यनिष्ठ, मनुष्य-प्रेमी, मानु-भावके भाषुक, साहसी शक्तिसपन्न श्रोर विनन्न हों। बिना ऐसा किये सनातन-धर्म का प्रचार करना असरमें वीज वोनेके समान है।

जाति-धर्मकी स्थापना करनेसे युग-धर्म-सेवा सहज-साध्य होगी। यह युग शक्ति और प्रेमका युग है। जिस समय फलियुगका आरम्म होता है इस समय ज्ञान और कर्म मिनत के अधीन और उसके सहायक होकर अपनी अपनी प्रवृत्ति चिरतार्थ करते तथा सत्य और शक्तिको प्रेमके आश्रित कर मानव-समाजमें प्रेम-विकाश करनेकी चेष्टा करते हैं। बौद्ध-धर्मकी मेत्री और दया, ख़ीए धर्मकी प्रेम-शिन्ना, मुसलमान धर्मका साम्य और आतु-भाव पौराणिक धर्मकी भक्ति और प्रेम-भाव, ये सव उस चेष्टाके फलस्वकप हैं। कलियुगमें मेत्री, कर्म, मिक्त, प्रेम, साम्य और आतु-भावकी सहायता खेकर ही सनातन-धर्म मानव-समाजका कल्याण कर सकता है। ज्ञान, मिक्क और निक्काम कर्मसे गठित आर्थ-धर्म ये

धुमी और जातीपमा

सव शक्तियाँ प्रविष्ट और विकसित होकर विस्तार और अपनी
प्रवृत्तिमें सफल होनेके लिये यथार्थ मार्ग हुँद रही हैं।
कठिन तपस्या, उज्ञाकां जा थोर श्रेष्ट-कर्म, शिक-स्फुरण के लक्षण
हैं। यह आर्थ-जाति जिस समय तपस्यी, उज्ञाकां जी और
महत् कर्म-प्रयासी हो जायगी, उस समय समक लेना होगा
कि संसारकी उन्नतिके दिनका शारम्म हो गया, अब धर्म
विरोधिनी राज्ञसी शक्तिका नाश और देव-शक्तिका पुनकस्थान श्रनिवार्थ है। इसलिये इस प्रकारकी शिक्षा भी आधुनिक
समयके लिये प्रयोजनीय है।

युग्धर्म श्रीर जाति धर्म ठीक रहनेसे जगन्मय सनातन धर्म विना किसी प्रकारकी ठकावटके प्रचारित श्रीर श्रनुष्ठित होगा। विधाताने पहलेसे जो कुछ निर्दिष्ट किया है तथा जिस सम्बन्धमें भविष्योक्तियाँ शास्त्रोमें लिखी हैं, वे भी कार्य-क्रपमें परिएत हो जायँगी। सारा संसार श्रार्य देशोत्पन्न ब्रह्मज्ञानियों के समीप ज्ञान-धर्म श्रीर शिक्षाप्राधी होकर भारत-भूमिको तीर्थ मानेगा श्रीर अपना मस्तक भुकाकर उसका भाधान्य स्वीकार करेगा। पर वह दिन तभी श्रावेगा, जब भारत-वासी जागेंगे श्रीर उनमें आर्य-भावका नवोत्थान दिश्चत होगा।



# गीताका धर्म



ताको ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे दृदयङ्गम करनेवालेकि मनमें यह प्रश्न उठ सकता है कि गीतामें भगवान श्रीकृष्णने जो वार बार योग शब्दका व्यवहार श्रीर युक्तवस्था का वर्णन किया है श्रीर उस योग शब्दका बहुतसे लोग जो श्रर्थ करते हैं वह अर्थ गीतामें व्यवहार किये गये 'योग' #

शुन्द्पर तो घटित नहीं होता ? भगवान श्रीकृष्णने गीतामें

ही बहुत से लोग गीता में ज्यवहृत 'योग' बाव्द का रूढ़ार्थ 'प्राणायाम आदिक साधनों से चित्तकी वृत्तियों या इन्द्रियों का निरोध करना'' अथवा 'पातक्षल स्क्रोक्त समाधि या ध्यान योग'' दरते हैं। उपनिषदों में इसी अर्थमें इस बाव्दका प्रयोग हुआ है। किन्तु गीताको ध्यानपूर्वक पद्नेवाले जानते हैं कि यह अर्थ श्रीमद्भगवद्गीतामें विवक्षित नहीं है। क्योंकि मगवान्का यह कदापि अभिन्नाय नहीं या कि अर्जुन युद्ध कोव्कर प्राणायाम आदि साधनोंसे चित्तकी वृत्तियोंको रोकनेमें लग जायँ। लोक-मान्य तिलकमहाराजने इसका अर्थ इस प्रकार लिखा है,—योग बाब्द 'युज' धातुसे बना है। इसका अर्थ है, जोद, मेल, एकन्न-अवस्थिति आदि ऐसी स्थितिकी प्राप्तिके उपाय, युक्ति या कर्मको भी योग कहते हैं। यह सब अर्थ अमरकोपमें इस तरहसे दिये हुए हैं 'योगः संहलनोपाय ध्यानसंगतियुक्तियु''। योग बाब्दका अर्थ गीतामें ही इस प्रकार पाया जाता है, ''योगः कर्मसु कौबलम्'' (गी० २-५०) अर्थात् कर्म करनेकी हिसी विशेष प्रकार की कुदालता या चतुराई अथवा शैलीको 'योग' कहते हैं। बांकर भाष्यमें भी ''कर्मसु कौबलम्'' का यही अर्थ लिखा है। कर्ममें

जगह जगह संत्यासक की सराहना की है श्रीर अतिह्रदेश्य परब्रह्मकी उपासनामें परमगित भी निह्निष्ट की है; किन्तु श्रात्यन्त संसेपमें। गीताके श्रीविक भागमें उन्होंने सोगोपाक त्याग का महत्व, वासुदेशके अपर श्रद्धा श्रीर आतमसमपंग्रमें ही परमावस्था या भोक्षकी प्राप्तिक श्रनेकानेक उपायो हारा गांडीव-धनुपधारी श्रर्जुनको समसाया है। गीताक छठे श्रव्यायमें राजयोगका किचित् वर्णन है, किन्तु उससे गीताको राजयोगका किचित् वर्णन है। समता , श्रनासिक , श्राप्ति किचान में श्रात्यन समर्पण, निष्काम कर्म, ग्रुप्ति तीत्य श्रीर स्वधर्म-सेवा ही गीताका मूल-तत्व या सारां है। भगवानने परमद्यान श्रीर गृहतम रहस्यके नामसे गीतामें हसी शिक्षकी स्थायया भी की है। हमारा विश्वास तो यह है कि मविष्यमें किसी न किसी दिन गीता ही संसार के भायी

स्वमाय-सिद्ध रहनेवाछे वंधनको तोड्नेकी युक्ति''। एकही कर्मको करनेके छिये अनेक 'योग' और 'उपाय' होते हैं। परन्तु उनमें जो उपाय या साधन उत्तम हो उसीको 'योग' कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पाय-पुण्यसे अलिस रहकर कर्म करने की जो समस्य युद्धिरूप विशेष युक्ति है वहीं 'कौंदाल' है और इसी कुशलतासे कर्म करनेको गीतामें 'योग' कहा है।

क गीताम च्यहत 'संन्यास' बान्दका अर्थ घर हार छोड़कर गेरुवा बस्र पहननेका नहीं है, वरन् सारे कार्क्योंको करते हुए आन्तरिक स्याग है। 'संन्यास और स्थाग' शीर्षक प्रकरणमें इसकी व्यास्था है।

१-सवको समान समझना । २-किसीमें रत न होना । १-किसी भी कर्मको फलाशा त्याग वृत्तिसे करना । ४-अपनेको शारीरसे प्रथक समस्ता ।

धर्मका सर्वजन-सम्मत शास्त्र होगी। पर श्रभी सवलोग गीताका प्रकृत श्रथं नहीं जानते। बड़े बड़े पंडित, श्रष्ट मेधावी श्रीर तीक्ष्ण बुद्धिवाले सुलेखक भी गीताके गृदार्थंसे श्रनभिन्न हैं। पक श्रोर तो गीताके मोन्न-परायण व्याख्यान श्रद्धैतवाद श्रीर संन्यास धर्मकी श्रेष्ठता बतला रहे हैं श्रीर दूसरी श्रोर पाश्चात्य-दर्शनशास्त्रमें कुशल बंकिमचन्द्र गीतामें केवल मात्र धीर-भावसे कर्तव्य-पालनका उपदेश प्राप्तकर वही श्रथं नव-युवकोंको सिखानेकी पूर्ण चेष्टा कर रहे हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि संन्यास-धर्म उत्कृष्ट धर्म है, किन्तु इतना अवश्य है कि इस संन्यास-धर्मका आचरण बहुत ही कम छोग करते हैं। सबके मानने योग्य उत्कृष्ट धर्ममें इस प्रकारके आदर्श और तात्विक शिक्ताका रहना आवश्यक है, जिससे सवछोग अपने जीवन और कमंदेत्रमें उस धर्मका आचरण सरछता-पूर्वक कर सकें। क्योंकि पूर्ण-रीतिसे उसी आदर्शका आचरण करनेपर वे उस परम गीताको प्राप्त कर सकेंगे, जिसके अधिकारी इनेगिने छोग ही होते है।

धीर-भावसे कर्तन्य-पाछन करना भी अवश्य ही उत्कृष्ट धर्म है; पर कर्त्तन्य क्या है, यही जिटल समस्या लेकर धर्म और नीतिकी सारी विडम्बना है। भगवानने गीतामें अर्जुनसे स्पष्ट कहा है कि 'गहना कर्मणो गितः'। क्यां कर्तक्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या कर्म है और क्या विकर्म 3

१--- 'कर्म'-- कर्मका अर्थ केवल किया ही नहीं वरन् कियासे होनेवाले

है ? इन सय वातोंका निर्णय करनेमें भानियोंका मस्तिष्क भी चक्कर खाने छगता है; पर इम (श्रीकृष्ण) तुम्हें (अर्जुनको) पेसी शिक्ता देंगे, जिससे तुम्हें यथार्थ मार्गके निश्चित करनेमें जरासा भी कप्य न उठाना पड़ेगा। कर्म-जीवनका छहय और सदा पाछन करने योग्य नियम ये दोनों विस्तृत कपसे पक ही वातमें इम तुमसे कहेंगे। यह झान पया है, यह छाज बात की पक बात कहाँ पायी जायगी? इमारा विश्वास है कि गीताके श्रीतम श्रध्याय में जहाँपर भगवानने अपना गुहाति गुहा श्रेष्ठ वक्तस्य श्रजुंनसे कहा है, वहाँपर ही खोजनेसे यह

द्युम-अञ्चम परिणामीका विचार करके कर्मरव या अकर्मरव निश्चय होता ै।

२—'अकर्म'—इसका बाव्दिक अर्थ है 'क्मे न करना'। करनेपर मी जो कर्म बाँचता नहीं अर्थात् जिस कर्मम धन्यकत्व न हो, वही कर्म अकर्म है। अकर्मका प्रचलित अर्थ कर्म-शून्यता है। सीमांसकों और संन्यास मार्गि-योंने इस बाद्दका अर्थ करनेमें बढ़ी खींचातानी की है। अकर्मका अर्थ कर्म-शून्यता होना असम्मव नहीं क्योंकि सोना, जागना, उठना, बैठना आदि भी कर्म ही है। यदि एष्टिके मानेही कर्म हैं, तो मनुष्य, सृष्टिमें रहता हुआ कमी कर्मशून्य नहीं हो सकता। अतः यही निक्षय होता है कि अकर्मका अर्थ सब कर्म छोड़ दैना कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म छूट नहीं सकते। गीता के अध्याय १८ में इसका अच्छा विवेचन किया गया है।

६—'विकर्म'—( विपरीत कर्म) मजुष्य जो कुछ कर्म करता है, उनमें से अकर्म (सात्विक कर्म) घटा देने से अवशेष जो कर्म रह जाता है, उसके दो भाग राजस तामस किये जा सकते हैं। इनमें से तामस कर्म मोड और अज्ञानसे हुआ करते हैं। इसक्रिये उन्हें विकर्म कहते हैं। फिर भी यदि कोई कर्म मोइसे छोद दिया जाय तो वह भी विकर्म ही है न कि अकर्म।

हुर्लभ और अमृत्य वस्तु पायी जा सकती है। वह सबसे गुहातम श्रेष्ठ वात क्या है ? यह कि—

मन्मना सब मञ्जको मद्याजी मां नमस्कुरः।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे॥
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं प्रज।
श्रहं त्वां सर्वपापेश्यो मोत्तयिष्यमि मा श्रवः ॥

इन दोनों श्लोकोंमें एक ही बात पायी जाती है; वह बात है—आत्म-समर्पण। जो लोग जितने ही अधिक परिणाममें श्लीकृष्णके समीप आत्म-समर्पण कर सकते हैं, वे उतने ही श्लीवक परिणाममें ईश्वर-प्रदत्त शिक पाकर परम मंगलमयके प्रसादसे पाप-मुक्त हो देव-भावको प्राप्त करते हैं। उसी आत्म-समर्पण कम्मन, तद्भक्त, तद्याजी होनेसे होता है। जन्मना श्लभाद् सव प्राणियोंमें उनका दर्शन करना, हर समयमें उनका समरण करते रहना, सव कामों और सब घटनाओंमें उनकी शिक्त, झान और प्रेमका तमाशा समक्तकर परमानन्दित रहना। तद्भक्त श्रथीत् उनपर पूर्ण श्रद्धा और प्रीति रखकर हनमें

<sup>्</sup> मुक्तमें अपना मन लगा, मेरा मक्त हो, भजन कर और मेरी बंदना कर । मैं तुक्तसे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि (ऐसा करने से ) त् मुक्तमें ही आ मिलेगा। क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है।

सब धर्मीको छोड़कर अर्थात् सब धर्मीके फलको व्यागकर तू केवल मेरी ही शरण में भा जा । मैं तुझे सब पापोंसे सुक्त करूँगा, डर मत । गीता अ॰ १८ श्लो॰ ६५-६६

धर्माओर जातीपनाउ

छीन रहना। तद्याजी अर्थात् अपने छोटे श्रीर बड़े सय कार्मो को श्रीकृष्णुके निमित्त श्रर्पण करना, पवं स्वार्थं श्रीर कर्म-फल-की आसकिका त्यागकर उनके लिये कर्चध्य कर्ममें प्रवृत्त होना। पूर्णकपसे आत्म-समर्पण करना मनुष्यके लिये कठिन तो श्रवश्य है, पर थोड़ीसी चेष्टा करनेसे ही स्वयं भगवान श्रभय-दान देकर उसके गुरु, रक्तक और छुद्दद होकर इसको योग-पथर्मे अग्रसर कर देते हैं। 'स्वरूपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवानने कहा है कि, इस घर्मका श्राचरण करना सहज श्रौर श्रानन्द-दायक है। चास्तवमें यही वात है भी; सव धर्मोंका फल है अनिर्वचनीय ग्रानन्द, ग्रुद्धि श्रीर शक्तिकी प्राप्ति । "मामेवैष्यसि" अर्थात् हमें प्राप्त होगा, हमारे साथ वास करेगा, इमारी प्रकृति प्राप्त होगी। इस वातमें साहश्य सालोक्य श्रीर सायुज्यकी फल-प्राप्ति व्यक्त की गयी है। जो लोग गुणातीत हैं, वे ही भगवानके साहश-प्राप्त हैं। उनकी किसी चीजमें श्रासिक नहीं रहती; इसीसे वे कर्म करते हुए पाप-मुक्त होकर महाशकिके श्राधार होते हैं श्रीर उसकी शकि-के सब कामोंमें आनिन्दित होते हैं। साछोक्य भी देहावसानके पश्चात् केवळ ब्रह्मलोकको जाना नहीं है, इस शरीरके रहते हुए भी सालोक्यकी प्राप्ति होती है। श्ररीरयुक्त जीवका अपने अंत:-करणमें परमात्माके साथ कीड़ा करना, मनका एकाग्र होकर भानमें पुछकित हो उठना, हृद्यका प्रेमस्पर्शसे आनन्द-विह्वछ हो जाना, बुद्धिका बारबार भगवद्वाणी सुनना तथा प्रत्येक विन्तामें उन्होंकी प्रेरणा प्रतीत करना, मानव-शरीरसे भग-वानके साथ सालोक्य है।

सायुज्य भी इसी शरीरसे प्राप्त होती है। गीतामें भग-वानके साथ निवास करनेकी वात पायी जाती है। जब सब जीवोंमें उनकी यह प्राप्ति स्थायों रूपसे हो जाती है, सब इन्द्रियाँ अर्थात् चक्षु, थोत्र, ब्राण, जिह्वा और त्वचा उन्हींका क्रमशः दर्शन, अवण, आब्राण, आस्वादन और स्पर्श करती हैं। जीव हमेशा उन्हींमें अंशकपसे रहकर अंततः विलीन हो जाता है, तब इसी श्ररीरसे सायुज्य भी मिलती है। वस यही परम गति सम्पूर्ण अनुशीलनका फल है। किन्तु इस धर्मका थोड़ा भी आचरण करनेसे महती शक्ति, विमल आनन्द, पूर्णसुख और शुद्धता लाम होती है।

यह धर्म विशिष्ट गुणसम्पन्न लोगोंके लिये उत्पन्न नहीं हुआ है। भगवान्ने कहा है,—झह्मण, चित्रय, धैश्य, ग्रह, पुरुष, छी, पापयोनि-प्राप्त सव जीव पर्यन्त उनको इसी अर्थ- हारा प्राप्त हो सकते हैं। घोर पापी भी उनकी ग्ररण लेकर थोड़े ही दिनोंमें पवित्र हो जाते हैं। इसिलये यही घर्म सब लोगोंके मानने योग्य है। जगदीश भगवानके मंदिरमें जाति- विचार नहीं है। किन्तु जगदीश भगवानकी परम-गति किसी भी और दूसरे धर्मनिर्दिष्ट परमावस्थासे कम नहीं है।

### संन्यास और त्याग

क्रु ज्याका धर्म" शीर्षक प्रवन्धमें कहा जा खुका है कि ौ गीतोक घर्म सबके आचरण करने योग्य धर्म है। ष्ट्रिक्ट हैं। गीतोक्त यानी गीतामें फथित योगपर सवका श्रिधि-कार है एवं उस धर्मकी परमावस्था किसी भी धर्मोक परमाव-स्थाकी अपेचा कम नहीं है। गीतामें वर्णित धर्म निष्काम कर्मीका धर्म है। हमारे देशमें आर्य-धर्मके पुनरुत्थानके साथ संन्यास-मुखी स्रोत सारे देशमें ज्यास हो रहा है। राजयोगके श्रभ्यासी व्यक्तियोका मन सहज ही गृह-कर्म या गृह-निवाससे संतुष्ट रहना नहीं चाहता. उनके छिये योगाभ्यासमें ध्यान श्रीर धारणाश्रोंकी बहु प्रयत्त-पूर्ण चेश श्रावश्यक है। धोडा भी मनः ज्ञोभ हो जानेके कारण ध्यान श्रौर धारणाकी स्थिरता विचित्रित हो जाती है या पकदम नए हो जाती है। घरमें इल तरहकी वाघाएँ प्रचुर परिमाणमें मौजूद रहती हैं। श्रत-पव जो छाग पूर्व जन्ममें प्राप्त योगकी इच्छा लेकर जन्म प्रहण करते हैं, वे युवावस्थामें ही संन्यासकी और आकृष्ट होकर स्वामाविक ही पकान्तवासी हो जाते हैं। जिस समय इस प्रकारके जन्मप्राप्त योगेच्छुकोंकी संस्या श्रधिक होजानेके कारण उस देशमयी गमन-शक्तिसे तरुण संप्रदायमें संन्यासमुखी स्रोत प्रवस्त हो जाता है, उस समय देशके कल्याणमार्गका द्वार खुल जाता है। किन्तु कभी-कभी कल्याणमें विपत्तिकी भी आशंका होती है।

कहा जा चुका है कि संन्यास धर्म उत्कृष्ट धर्म है, किन्तु उस धर्मके प्रहण करनेके लिये अधिकारी कुछ इने गिने लोग ही होते हैं, जो छोग बिना अधिकार प्राप्त किये ही उस पथमें प्रवेश करते हैं।' वे थोड़ी दूर जाकर बीच मार्गमें तामसिक अप्रवृत्ति-जनक थानन्दसे घशीभूत हो पथ-भ्रष्ट हो जाते हैं। इस अवस्था में यह जीवन सुखपूर्वक कटता है अवश्य, किन्तु संसारका हित भी साधित नहीं होता, श्रौर योगकी ऊपरी सीढ़ीपर उनका चढ़ना भी दु:साध्य हो जाता है। हमपर जैसी श्रवस्था श्रा उपस्थित हुई है, उसे देखते हुए यह कहना पड़ता है कि रज और सत्व अर्थात् प्रवृत्ति और ज्ञानका उदय फरके तमोवज्जीन-पूर्वक देश और जातिकी सेवामें जातिकी श्राध्या-त्मिक शक्ति और नैतिक वछ पुनरुज्ञीवित करना हमारा प्रधान कर्तव्य है। इस जीर्ण-शीर्ण तमः प्रपीड़ित स्वार्थ-सीमा-बद्ध जातिको सन्तानोंमें जानी, शक्तिमान श्रौर उदार आर्य्य जाति की पुन: सृष्टि करनी होगी। इस उद्देश्यके साधनार्थ ही बङ्ग-देशमें इतने विशिष्ट योगवल-प्राप्त जीवोंका जन्म होता जा रहा है। यदि ये संन्यासकी मोहनी शक्तिद्वारा खिंचकर श्रपना धर्म छोड़; ईश्वर-प्रवृत्त कर्मीका निराकरण करेंने तो धर्मनाशसे जातिका भी नाश हो जायगा। युवक संप्रदाय यह जानता है

ध्रांकी और जातीपना

कि ब्रह्मचर्याश्रमकी शिद्धा भी चरित्र-गठनके समयके लिये निर्दिए है, इस आश्रमकी परवर्ती श्रवस्था गृहस्थाश्रम-विहित है। जब हम कुछरचा श्रीर भावी श्रार्य-जातिके गठनद्वारा पूर्व युक्षोंके लमीप ऋण-मुक्त हो जायँगे, जब सत्कर्म श्रीर धन-संचयद्वारा समाजका ऋण पर्वज्ञान, दया, प्रेम श्लीर शक्ति वितरणसे संसारका ऋग चुका देंगे, जब भारतमाताके हितार्थ उदार और महत् कर्म सम्पादनसे जगजननी संतुष्ट हो जायँगी, तव वानप्रस्थ और संन्यासका श्राचरण करना दोप-पूर्ण नहीं होगा। अन्यया वानप्रस्य और संन्यासका आवरण फरनेसे धर्मसंकर और अधर्मकी ही वृद्धि होगी और इसका दोपी इमें ही होना पड़ेगा। हाँ, जो छोग पूर्वजन्ममें ही ऋण मुक्त होकर इस जन्ममें वाल्यावस्थामें ही संन्यासी हो जायँ. उनकी बात न्यारी है। किन्तु अनिधकारियोंका संन्यास प्रहण करना सर्चथा निन्दनीय, अहितकर और कप्टदायक है। वैराग्य-बाहुत्य और चत्रियोंकी स्वधर्मत्याग-प्रवणतासे महान और उदार बौद्धधर्मने देशका बहुतसा उपकार करते हुए भी अनिष्ट किया था। अन्त में वीद्ध धर्मका अस्वित्व भी भारतवर्षसे सदाके छिये मिट गया। नवीन युगके नृतन धर्ममें ऐसा होना चाहिये कि जिसमें बौद्ध-घर्मकी भाँति इनमें भी दोष न घुस सके।

गीतामें मगवान् श्रीकृत्णने वारम्यार श्रर्जुनको संन्यासका श्राचरण करनेसे क्यों रोका है ? उन्होंने संन्यास-धर्मका गुण तो सहर्ष स्वीकार किया है, पर वैराग्य श्रीर कृपाके वश श्रर्जु- नके बारवार जिज्ञासा करनेपर भी श्रीकृष्णने कर्मपथके ब्रादेश का न माननेकी अनुमति नहीं दी। अर्जुनने जिज्ञासा की कि यदि कर्मसे कामना-रहित योग-युक्त बुद्धि श्रेष्ठ है, तो आप क्यों गुरुजनोंके हत्यारूपी भीषण कर्ममें मुक्ते प्रवृत्त कर रहे हैं ? बहुतोंमें अर्जुनका यह प्रश्न पुनरुत्थापन कर गया है अर्थात् बहुतसे छोग अर्जुनके पत्तमें हैं —यहाँ तक कि कितने ही छोग भगवान श्रीकृष्णको निकृष्ट धर्मोपदेष्टा श्रीर कुपथ-प्रवर्त्तक कहनेमें भी संकुचित नहीं हुए। ऊपर श्रीकृष्णने समसाया है कि संन्याससे त्याग श्रेष्ठ है श्रर्थात् श्रपनी इच्हासे भगवानका स्मरण करके निष्कामभावसे अपने धर्मकी सेवा करना ही श्रेष्ठ है। त्यागका अर्थ कामना या इच्छाका त्याग अथवा स्वार्थ-त्याग है। इस त्यागकी शिलाके लिये पर्वत अथवा निर्जन स्थानमें श्राश्रय लेनेकी श्रावश्यकता नहीं; न यह त्याग-शिला इससे प्राप्त ही होती है। त्यागकी शिला तो कर्म-लेत्रमें कर्मीद्वारा ही मिलती है, कर्म ही योग-पथपर चढ़ानेका उपाय है। यह विचित्र लीलामय जगत् जीवोंको श्रानन्द पहुँचानेके लिये रचा गया हैं। भगवानका यह उद्देश्य नहीं है कि यह आनन्द्मय कीड़ा ढोंगियोंका खेळ हो अर्थात् अनधिकारी छोग गेवआ वस्त्र घारण कर संसार मिथ्या है, जीव नित्य है त्रादि बातें कहकर ढोंग रचें। वे जीवको अपना सखा श्रौर खेछका साथी बनाकर संसारमें श्रानन्दका स्रोत बहाना चाहते हैं। हम जिस श्रज्ञानान्धकारमें हैं, क्रीड़ाकी सुविधाके लिये वे उससे दूर रहते हैं,—कहने से

ध्ये और जातीपमाउ

ही वह अंधकार घेर सकता है। उनके निर्दिष्ट किये इए इस प्रकारके पहुतसे उपाय हैं, जिनका श्रवलम्ब करनेसे श्रंघकार-से जुटकारा पाकर उनकी साम्निच्य प्राप्ति होती है। जो छोग भगवानकी क्रीड़ासे विरक्त या विश्राम-प्रार्थी होते हैं, उनकी झमिलापाको वे पूर्ण करते हैं। किन्तु जो लोग उन्हींके लिये उस उपायका अवस्यन करते हैं, उनको भगवान इस छोक या परलोक्तमें खेलका उपयुक्त साथी बनाते हैं। अर्जुन श्रीकृष्ण के प्रियतम खखा और क्रीड़ाके सहचर थे, इसीसे उन्होंने गीताकी गूढ़तम शिचा प्राप्त की। वह गूढ़तम शिचा "गीता का धर्म" शीर्षक निवंधमें लमभानेकी खेश की जा खुकी है। भगवानने श्रर्जुनसे कहा है कि, कर्म-संन्यास जगत्के पत्रमें ग्रिनिष्टकर, एवं त्याग-होन संन्यास विस्मवना मात्र है। संन्यास-से जो फर माप्त होता है, वह फर जगत्से भी माप्त होता है, श्रर्थात् श्रहानसे मुक्ति, समता, शक्ति-छाम, आनन्द-प्राप्ति और श्रीकृष्ण छाम होता है। छोक-पूज्य ध्यक्ति जो कुछ करते हैं-लोकमें उनको आदर्श मानकर लोग उसका आचरण करते हैं, श्रतएव तुम यदि कर्म-संन्यास करोगे, तो सवछोग उसी पथके पथिक होकर घर्मसंकर और अधर्मका प्रसार करेंगे। तुम कर्मफलकी स्पृहा छोड़कर मनुष्यके साधारण धर्मका श्राचरण करो श्रीर श्रादर्श स्वक्षप होकर सवको अपने श्रपने कर्मपथमें अग्रसर होनेकी प्रेरणा करो। ऐसा होनेहीसे तुम इमारा साधर्म्य प्राप्त करोगे और प्रियतम सुदृद् हो सकोगे।

धुमी और जाती पतार तदुपरान्त उन्होंने समभाया है कि कर्मद्वारा उचित मार्गमें मारु होकर उस मार्गकी शेपावस्थामें शाम अर्थात् सबसे पहले त्याग विहित है। यह भी कर्म-संन्यास नहीं कि अहंकारका माग्र करके वहु-प्रयत्न-पूर्ण राजसिक चेद्यात्यागद्वारा भगवान-से मिलकर, गुणातीत हो उनकी शक्तिद्वारा चलनेवाले यंत्रकी भाँति कर्म करे। उस अवस्थामें जीवका यह स्थायी ज्ञान होना चाहिये कि, मैं कर्चा नहीं हूँ, मैं द्रप्रा हूँ, मैं भगवानका श्रंश हैं: हमारे स्वभाव-रचित इस शरीरक्षी कर्म-मय श्राधार पर भगवानकी शक्ति ही छीछाका कार्ये कर रही है। जीव साची श्रीर भोका है, प्रकृति कर्चा है श्रीर परमेश्वर श्रवुमन्ता है। इस झानको प्राप्त करनेवाला मनुष्य शक्तिके किसी भी कार्यारमभर्मे कामना रूप साद्दाय्य श्रथवा वाघा देनेका इच्छुक नहीं होता। शक्तिके अधीन होकर देइ-मन-बुद्धि ईश्वरादिष्ट कार्यमें प्रवृत्त होती है। कुरुत्तेत्रका भीषण हत्याकांड भी यदि भगवानका श्रनुमत हो एवं स्वधर्म पथमें यदि वही घटे, तो उससे श्रलिप्त वुद्धि कामना-रिहत ज्ञान-प्राप्त जीवका पापसे स्पर्श नहीं होता; किन्तु यह बहुत ही थोड़े छोगोंका छभ्यज्ञान श्रीर श्रादर्श है। यह साधारण घम नहीं हो सकता। तो फिर इस साधारण पयके पथिकका कर्चंद्य-कर्म क्या है ? उसको भी वह झान कितने ही परिक्षाणों में प्राप्त है कि वे यंत्री और मैं यंत्र हूँ। उस झानके बळसे भगवानको स्मरण करके स्वधर्म-सेवा ही उसके लिये आदिए है।

धम्मे और जातीपंतार

श्रेयान् स्वधर्मो विग्रुणः परधरमीत् स्वनुष्ठितात्। ष्वभावनियतं फर्म फुर्वजाप्तोति किल्विपम्॥ श्रपना धर्म स्वसाव नियत कर्म है। काछकी गतिसे स्वभावकी अभिन्यिक और परिणति होती है। कालकी गतिसे मनुष्यका जो साधारण स्वभाव गठित होता है, घह ह्वभाव-नियत फर्म युगधर्म है। जातिका फर्मेकी गतिसे जो जातीय-स्वभाव गठित होता है, वह स्वभाव-नियत कर्म जाति-का धर्म है। इसी प्रकार व्यक्तिका कर्मकी गतिसे जो स्वभाव गठित होता है, वह स्वमाव-नियत फर्म व्यक्तिका धर्म है। येही अनेक तरहके धर्म सनातन धर्मके साधारण आदशी द्वारा परस्पर संयुक्त एक दूसरेसे मिले हुए और श्रंखलित हैं। साधारण धार्मिकोंके पत्तमें यह धर्म ही स्वधर्म है। ब्रह्मचारी व्यवस्थामें इस धर्म-सेवाके लिये ज्ञान और शक्ति संचित होती है, गृहस्थाश्रममें यह धर्म अनुष्टित होता है और इस वर्मने संपूर्ण अनुष्ठानसे वाणप्रस्थ या संन्यासमें अधिकारकी शांति होती है। यही धर्मकी सनातन गति है।



#### माया

ह । तत्वोंके श्रतुसन्धानमें प्रवृत्त हुए, उस समय उन्हें 👸 🚃 अपञ्चके मूलमें एक अनश्वर वयापक वस्तुका श्रस्तित्व मात हुआ । श्राघुनिक पाश्चात्य विज्ञान वेचागण चिरकालके अनुसन्धानसे वाह्य-जगतमें भी इस अनश्वर सर्वव्यापी एकत्वके अस्तित्वके सम्बन्धमें हो कृत-निश्चय हुए हैं। उन्होंने आकाशको ही भौतिक प्रपञ्चका मूळ तत्व स्थिर किया है भारतके प्राचीन दार्शनिकोंने भी कई सहस्र वर्ष पहले इसी सिद्धान्तको स्वीकार किया था कि ब्राकाश ही भौतिक प्रपंचका मुळ है, इसीसे और सब भौतिक अवस्थाएँ प्राकृतिक परिणामद्वारा उद्भूत होती हैं। किन्तु वे इसे श्रंतिम सिद्धान्त सममकर संतुष्ट नहीं हुए। इसीसे वे योग-बळसे सुदम जगतमें प्रवेश करके समभ गये कि स्थूछ भौतिक प्रपञ्जके पश्चात् एक और सूरम-प्रपञ्च है, श्रीर इस प्रवंचका मुख भौतिक तत्व सूदम-आकाश है। किन्तु आकाश भी शेष वस्तु नहीं, क्योंकि वे शेष वस्तुको प्रधान कहते थे। प्रकृति या जगनमयी-िक्रया शकि ही परब्रह्मकी सर्वव्यापिनी गतिसे यह प्रधान रचना करके, उससे करोड़ों श्रणुश्रोका उत्पादन करती धारी और जातीपतार

है और इन अणुओंद्वारा ही सूत्म भूत गठित होता है। प्रकृति वा क्रिया-शिक अपने छिये कुछ नहीं करती; जिनकी शिक हैं, उन्हींकी तृष्टिके सम्पादनार्थ इस प्रपञ्चकी रचना और अनेक प्रकारकी छीछा करती है। आत्मा अथवा पुरुप इस प्रकृतिकी क्रीड़ामें अध्यक्त और साली हैं। मुस्य मुख्य उपनिषदें में आर्थ-ऋषियों के तत्वेंकी खोज करने में जो सत्यका आविष्कार हुआ था, उसका केन्द्र स्वह्मप यह ब्रह्मवाद और पुरुप-प्रकृति-वाद प्रतिष्ठित है। तत्व-द्रशियोंने इस मुख सत्यको लेकर अनेक तरहके तकों और वाइ-विवादों से भिन्न भिन्न विन्ता-प्रणाछियों की सृष्टि की है। जो ब्रह्मवादी थे, वे वेदान्त-द्रश्नंके प्रवर्तक छौर जो प्रकृति-वादके पद्मापती थे, वे सांख्य द्रश्नंके प्रवर्तक हुए। इससे भिन्न छोग परमाणुओंको ही भौतिक प्रपञ्चका स्वृत्व तत्व मानकर स्वतंत्र पथके प्रथक हुए।

इसप्रकार अनेक प्रकारके पन्थोंका प्राहुर्भूत होनेके पश्चात् भगवान श्रीकृष्णने गीतामें इन सब चिन्ता-प्रणालियोंका सम-न्वय और सामञ्जस्य स्थापन करके न्यासदेवके मुलसे उपनि-षदेंकी सत्यता पुन: प्रवर्चित करायी। पुराणके रचयिताओंने भी न्यासदेव-रचित पुराणके आधारपर उस सत्यकी बहुतसी न्याख्या उपन्यास और रूपकच्छलमें साधारण लोगोंके समीप उपस्थित किया।

पर इससे विद्वानोंका चाद-विवाद वन्द नहीं हुआ और वे अपना अपना मत प्रकाशपूर्वक वृहद्कपसे दर्शन-शास्त्रकी

भिष्न भिष्न शासाओंके सिद्धान्तोंको स्रनेक प्रकारके तर्फी-द्वारा प्रतिपन्न करने छगे। हमारे षड्दर्शनों-( छ: दर्शनशास्त्र ) के आधुनिक स्वरूप उस परवर्षी चिन्ताके फछ हैं। श्रंतमें स्वामी शंकराचार्च्यने देशमरमें वेदान्त-प्रचारकी श्रपूर्व श्रीर स्थायी व्यवस्था करके सर्वसाधारणके हृद्यों में वेदान्तका आधिपत्य बद्धमूल किया। इसके अतिरिक्त श्रीर पाँच दर्शन श्रल्पसंख्यक विद्वानोंमें प्रतिष्ठित होकर रहे श्रवश्य. किन्त उनका श्राधिपत्य और प्रभाव थोड़े ही दिनों में चिन्ता-जगत से प्रायः छोप-सा हो गया। सर्व-सम्मत वेदान्त-दर्शनमें मतभेद उत्पन्न होकर तीन मुख्य शाखापँ श्रार बहुतसी गौण शाखाएँ स्थापित हुई'। ह्यान-प्रधान झहैतबाद एवं सक्ति-प्रधान विशिष्टाद्वेतवाद और द्वेतवादका विरोध अब भी हिन्दू धर्मी-में विद्यमान है। ज्ञानमागीं, भक्तोंके स्वतंत्र प्रेम श्रीर भाव-प्रवणताको उन्माद छत्त्व समभ उड़ा देते हैं; भक्त भी शान मागियोंकी तत्व-ज्ञान-स्पृहाको शुन्क तर्क समक्षकर उसक उपेचा करते हैं। किन्तु ये दोनों ही मत म्रान्त श्रौर संकीर्ण हैं। क्योंकि मक्ति-ग्रूत्य तत्व-म्रानसे श्रहंकारकी वृद्धि होकर मुक्तिका मार्ग अवस्य होता है और ज्ञान-ग्रन्य अकि अंध-विश्वास और समपूर्ण तामसिकता उत्पन्न करती है। प्रकृत उपनिषद-दर्शित, घर्म-पथर्मे झान, माक श्रौर कर्मका सामअस्य प्यं परस्पर सहायता ही रिवत हुई है।

यदि सर्वंद्यापी, सर्वंसम्मत आर्थं-धर्मका प्रचार करना

धन्त्री ओत् जातीयमा

हो, तो उसको प्रकृत श्रार्थ्य-ज्ञानके ऊपर संस्थापित करना होगा। दर्शन-शास्त्र चिरकालसे एकवर्गी प्रकाशक और अस-म्पूर्ण हैं। सम्पूर्ण जगत्को तर्कद्वारा संकीर्ण मतका अनुयायी होनेके लिये सीमावद्ध करते जानेसे सत्यका एक श्रोर विशद रूपसे कथन तो होगा अवश्य, किन्तु दूसरी ओर अपलाप बा भूठका प्रचार ही होगा। अहैतवादियोंकी स्रोरका माया-बाद इसी तरहके अपलापका रहान्त है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिश्या है, बस यही मानावाद का मूळ मन्त्र है। यह मन्त्र जिस जातिकी चिन्ता-प्रणालीके मूल-मन्त्रमें प्रतिष्ठित होता है, उसी जातिमें शानकी इच्छा, वैराग्य श्रौर संन्यास-प्रियताकी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं उससे रजो-शक्ति निर्वेछ होकर सत्य और तमकी प्रवलता भी होती है। परिणाम यह होता है कि एक श्रोर तो ज्ञान-प्राप्त संन्यासी, संसारमें तृष्णा-से उत्पन्न हुए प्रेम करनेवाले भक्तों और शान्ति-प्रार्थी वैरा-गियोंकी संख्या-वृद्धि होती है और दूसरी श्रोर तामसिक, श्रक्ष प्रवृत्तिरहित, छीन और श्रकर्मण्य साधारण प्रजाकी दुर्द्गा ही संघटित होती हैं। मारतमें मायावादके प्रचारसे उक्त घटना ही घट रही है। क्योंकि जगत यदि मिथ्या ही है, तो फिर क्रान तृष्णाके अतिरिक्त और सारी चेष्टाओंका निरर्थक और श्रनिष्टकर कहना होगा। किन्तु मनुष्यके जीवनमें झान तृष्णाः के श्रतिरिक श्रौर सी ऐसी बहुतसी प्रबल श्रौर उपयोगी वृत्तियाँ कीड़ा कर रही हैं, जिनकी उपेला करके कोई भी

जाति टिक नहीं सकती। इसी अनर्थके मयसे ही शंकरा-चार्यने पारमार्थिक और व्यावहारिक नामक ज्ञानके दो अंगोंको दिलाकर अधिकार-भेदसे ज्ञान और कर्मकी व्यव-स्था की । किन्तु उन्होंने उस युगके क्रिया-पूर्ण कर्म मार्गका तीव्र प्रतिवाद करनेमें विपरीत फल पाया है। शंकरके प्रभाव से वह कर्म्म-मार्ग लुप्तसा हो गया। सब वैदिक कियायें लुप्त हो गर्यो । किन्तु साघारण छोगोंके मनमें जगत् माया-रचित अर्थात् जगत् मायासे उत्पन्न है, करमें अज्ञानसे उत्पन्न और मुक्तिका विरोधी है, धर्माधर्म ही खुख-हु:खका कारण है इत्यादि—तमः प्रवर्तक मत ऐसे दृढ़-इवसे टिक गये कि, रजःशक्तिका पुनः प्रकाश होना असंभवसा होगया। श्रार्थ-जातिकी रज्ञाके लिये भगवानने पुराण श्रीर तंत्र-प्रचारसे मायावादका प्रतिरोध किया। जिसमें उन्होंने पुराणोद्वारा तो उपनिषद्से उत्पन्न श्रार्थ्यःधर्मके बहुतसे श्रंशोंकी रहा की श्रीर तंत्र शक्तिकी उपासनासे मुक्ति श्रौर भुक्ति स्वरूप दो प्रकारके फलकी प्राप्तिके निमिन्त लोगोंको कर्म्ममें प्रवृत्त किया। प्रायः जिन्होंने जातिके गौरवकी रचाके लिये युद्ध किये हैं, जैसे प्रतापसिंह, शिवाजी, प्रतापादित्य, चन्दराय प्रभृति—प्रायः सभी शक्तिके उपासक अथवा तांत्रिक योगियोंके शिष्य थे। तमसे उत्पन्न अनर्थको रोकनेके लिये ही गीतामें भगवान श्रीकृष्णने भी कर्म्म-संन्यासका विरोधी उपदेश ही दिया है ।

मायाबाद सत्यपर स्थित है। उपनिषदोंमें भी कहा गया है कि, ईश्वर परम मायावी है। वह अपनी माबाद्वारा दश्य जगत्की सृष्टि करता है। श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान श्रीहण्ण-ने कहा है कि, त्रैगुएयमयी माया ही सारे संसारमें स्याप्त रहती है। एक श्रनिर्घचनीय ब्रह्म ही जगत्का मृल सत्य है; वाकी उनका लमस्त प्रपंच शांभिव्यक्ति मात्र हैं, जोकि स्वयं परिणामशील और नश्वर है। यदि ब्रह्म एक है तो यह भेद श्रीर बहुत्व कहाँसे चत्पन्न हुआ, यदि ब्रह्म सनातन है, तो वह किसमें प्रतिष्ठित हैं, यदि ब्रह्म सत्य है, तो वह किस तरह उत्पन्न हुन्ना, ये प्रश्न अनिवार्य हैं। ब्रह्म यदि एकमात्र सत्य है तो ब्रह्मसे ही भेद और बहुत्वकी उत्पत्ति है। ब्रह्ममें प्रतिष्ठित त्रह्मकी किसी अनिर्वचनीय शक्तिद्वारा ये सव उत्पन्न हुए हैं, यही उपनिपदोंका उत्तर है। उस शक्तिको कहीं तो मायाघी-की माया कहीं पुरुष श्रिघिष्ठित श्रक्ति और कहीं ईश्वरकी विद्या अविद्यामयी इच्छा शक्ति कहा गया है। किन्तु इससे तार्किकोंके मनका संदेह दूर नहीं हो सकता; किस तरह एक-से बहु और श्रमेद्से भेद उत्पन्न हुआ, इलकी संतोष जनक च्याच्या नहीं की जा सकी। फलतः एक उत्तर सहज **ही मनमें** उदय होता है कि जो पक है यह यह नहीं हो सकता और सनातन श्रमेद्से भेद उत्पन्न नहीं हो सकता, वहु मिध्या है, श्रमेद सत्य है भौर सनातन श्रद्धितीय श्रात्मामें स्वप्नवत् भास-मान मायामात्र है; श्रातमा ही सत्य श्रीर सनातन है।

पर इससे भी पक सन्देह बना ही रह गया कि 'माया' क्या है और यह कहाँसे उत्पन्न होती है, किसमें प्रतिष्ठित रहती है और किस तरह उत्पन्न होती है ? श्रीमच्छंकराचार्य-ने इसका उत्तर दिया है कि माया क्या है, सो नहीं कहा जा सकता; माया श्रनिर्वचनीय श्रर्थात् वाणीसे परे हैं। यह माया उत्पन्न नहीं होती, यह चिरकाळसे है श्रीर नहीं भी है। पर इससे भी संतोप-जनक उत्तर न मिळनेके कारण भ्रम दूर नहीं होता। इस तर्कसे एक श्रद्धितीय ब्रह्ममें एक श्रीर सनातन श्रनिर्वच-नीय चस्तु स्थापित तो हुई, पर एकत्वकी रह्मा नहीं हुई।

शंकरकी युक्तियोंसे उपनिषदोंकी युक्तियाँ उत्कृष्ट हैं। भगवान-की प्रकृति जगत्का मूळ है और उसी प्रकृतिका नाम शकि— सम्बद्दानन्दकी सम्बद्दानन्द अर्थात् सत्, चित्, आनन्द-मयी शक्ति है। आत्माके लिये भगवान परमात्मा और जगत्के लिये वे परमेश्वर हैं। परमेश्वरकी इच्छा शक्तिमयी है। उस इच्छा-द्वारा ही एकसे बहु श्रीर श्रभेदसे भेद उत्पन्न होता है। पर-मार्थकी दृष्टिसे ब्रह्म सत्य श्रीर मायासे उत्पन्न जगत् मिथ्या है, कारण यह है कि जगत् ब्रह्मसे उत्पन्न होता है और फिर उसीमें विलीन हो जाता है। देशकालमें ही प्रपञ्चका श्रस्तित्व है, उसका ग्रस्तित्व ब्रह्मकी देशकाळातीत अर्थात् 'देशकाळसे न्यारेकी अवस्थामें नहीं है। ब्रह्ममें प्रपञ्च-युक्त देशकाल है, किन्तु बहा देशकालमें श्रावद नहीं। जगत् ब्रह्मसे उत्पन्न, ब्रह्ममें ही वर्चमान है; सनातन श्रनिहेंश्य ब्रह्ममें नाशवान् जगतकी स्था-पना है और वहीं ब्रह्मकी विद्या अविद्यामयी शक्तिसे उत्पन्न जगत् विराजमान भी रहता है। जिस प्रकार मनुष्यमें प्रकृत ध्रमीओर जातीयता

सत्य प्राप्त करनेकी शक्ति श्रीर व्यतीत कल्पनाद्वारा मिथ्या वस्तु पाप्त करनेकी शक्ति विद्यमान है। उसी प्रकार ब्रह्ममें भी विद्या और अविद्या, सत्य और मिष्या है। तो फिर अनृत यानी मिथ्या देशकालसे उत्पन्न है। जिस प्रकार मनुष्यकी फल्पना देशकालके अनुसार सत्यमें परिणत होती है, इसीमकार जिसे इम अनृत कहते हैं, वह भी सर्वथा अनृत नहीं, सत्यका विलोम मात्र है। वस्तुतः देखा जाय तो 'सर्व सत्यं' अर्थात् सव सत्य है, भूठ कुछ भी नहीं है। हाँ, देशकालसे न्यारेकी श्रवस्थामें जगत् मिथ्या है श्रवश्य, किन्तु हम देशकालसे न्यारे नहीं हैं। श्रत: हम जगत्को मिथ्या कहनेके अधिकारी कदापि नहीं। क्योंकि देशकालमें जगत् मिथ्या नहीं वरन् सत्य है। जब देशकालसे न्यारे होकर ब्रह्ममें विलीन होनेका समय आवेगा श्रीर हममें वैसी शक्ति उत्पन्न हो जायगी; तब हम जगतको मिध्या कह सकेंगे और तभी जगत्को मिथ्या कहनेका अधि-कार ईश्वर प्रदृत्त समभा जायगा। अनिधकारीके यह कहनेसे कि जगत् मिथ्या है; मिथ्याचारकी वृद्धि और धर्मका पतन ही होता है। हमारे लिये तो ब्रह्मको सत्य और जगत्को मिथ्या कहनेकी अपेना ब्रह्मको लत्य और जगत्को ब्रह्म फहना, श्रिधक डिंबत श्रीर हितकर है। यही डपनिपर्दोक्ता भी डपदेश है। 'सर्वे खिंददं ब्रह्म' वस इसी सत्यपर ब्रायंघर्म स्थित है।

## अहंकार

TO TO

मारी भाषामें 'ऋहंकार' शब्द का ऐसा विक्रत श्रर्थ हो गया है कि श्रार्थ-धर्मके प्रधान तर्कोंको समसा देने पर भी चिरकालसे भ्रम बना ही हुआ है। गर्व, राजसिक श्रहंकारका एक विशेष परिणाम मात्र है, किन्तु साधारणतः श्रहंकार शब्दका यही श्रर्थं समसा जाता है

कि अहंकारको छोड़नेकी वात कहने से गर्व या घमएड परित्याग वा राजसिक अहंकार के निषधका अर्थ ही दृदयमें बोध होता है। पर वस्तुतः अहंपन ही अहंकार है। अहं बुद्धि मनुष्यकी विकानमयी आत्मामें उत्पन्न होती प्रवं प्रकृतिके अन्तर्गत तीन गुणोंकी कीड़ामें उसकी तीन प्रकारकी वृत्तियाँ (सात्विक अहंकार, राजसिक और तामसिक अहंकार) विकसित होती हैं। सात्विक आहंकार क्षान और सुख-प्रधान है। हमें कान प्राप्त हो रहा है, हमें आनन्द हो रहा है, येही सब भाव सात्विक आहंकारकी कियायें हैं। साधक आहं, मक्तका आहं, क्षानीका आहं और निष्काम कर्मीका आहं, सत्वप्रधान, क्षान-प्रधान और सुख-प्रधान है। राजसिक आहंकार कर्म-प्रधान है। में कर्म कर रहा है, कार्यकी सफलता और असफलता सब मेरी ही है, में

ध्रमेश्रीह जातीयनार

वल्वान हूं, में लिख हूं, में दुन्हों हूं, थादि माय रजोगुवी नृष्टिप्रयान, कर्नप्रधान और प्रश्नृति-जनक हैं। तामसिक अरंकार
अरुता और निरुदेरतासे पूर्ण हैं। में अयम हूं, में निरुपाय हूं,
में आल्खी हूं, में अदम हूं, में हान हूं, मुक्ते कुछ मां आए।
मरोला नहीं है, में प्रकृतिमें लीन हो रहा हूं लीन होना ही
मेरी गति है आदि स्थ माय तमी-प्रधान अप्रवृत्ति और अरकारा-जनक हैं। जो लोग तामसिक अद्वारमें हर है, उनका
गर्व नहीं वरन पूर्ण मायामें अहंकार है; किन्तु यह अहंकार
अयोगित, नार और अत्य-व्रद्ध-प्रातिका कारण है। जिस
प्रकार गर्वका अहंकार होता है, उसी प्रकार नम्रताका अहंकार
भी होता है। जिस प्रकार दलका अहंकार होता है, उसी प्रकार
निर्वलवाका भी अहंबार होता है।

को लोग तामिलक मावम गर्ब-१हित हैं, ये प्रयम, निबंह, भय और निराराके पर-पदानत ( मुक्तिले गिरे हुए ) हैं। तामिलक नप्रता, तामिलक समजा और तामिलक कहिण्युता का इन्न भी मूल्य नहीं और न कोई सुंदर परिएाम हो है। जो स्व जगह नारावएको जानकर स्वके समीप नप्न, लिहण्यु और समावान होकर रहता है, उसीको पुरुष होता है और वहीं स्वा पुरुषवान मी है। जो हम सब अहंग्रन्य मृत्तियोंका परिलाग करके वैग्रुरमयों मायाका अतिक्रम करता है, उसका न तो गर्व ही है और न नम्रता ही, परमातमाकी जगन्मयी अिंत स्वके मन-प्रापी-क्षी आधारसे जो मात्र प्रदान

करती है उसे वह लेकर संतुष्ट, अनासक, अटल शान्ति और आनन्दको प्राप्त हो सकता है। तामसिक अहंकार सदा त्याज्य है। राजसिक अहंकारको जागृत करके सत्वोत्पन्न ज्ञानकी सहायतासे उसे निर्मूल करना उन्नतिका प्रथम सोपान या सीढ़ी है। राजसिक अहंकारके हाथसे मुक्तिके उपाय ज्ञान, अदा और भिक्तका विकास होता है। सतोगुणी मनुष्य यह नहीं कहता कि मैं सुखी हूँ, वह कहता है कि मेरे प्राण्में सुखका विकास हो रहा है; वह नहीं कहता कि मैं झानी हूँ, विक वह यह कहता है कि मुक्तमें ज्ञानका संचार हो रहा है; वह इस यातको अच्छी तरह जानता है कि यह सुख और ज्ञान मेरा नहीं वरन जगनमाताका है।

पर सव तरहके अनुमवके साथ जब आनन्दके सम्मोगके लिये लीनता होती है, तव उस ज्ञानी अथवा भक्त का भाव अहं-युक्त हो जाता है। 'मेरा तेरा' जब तक कहा जाता है, तब तक अहं-युक्त हो जाता है। 'मेरा तेरा' जब तक कहा जाता है, तब तक अहं-युक्तिका परित्याग नहीं हुआ करता और अहं-युक्ति वनी रहती है। गुणातीत यानी शरीरसे न्यारे रहनेवाला व्यक्ति हो पूर्णकपसे अहंकारपर विजय प्राप्त करता है वह जानता है कि जीव लाज्ञी और भोका है, पुरुष परमात्मा अनुमन्ता है और प्रकृति कर्चा है। इसमें ''में'' नहीं है, सभी पक्रमेवाद्वितीयं ज्ञा, की विद्या-श्रविद्यामयी शक्तिकी लीला है। अहं झान जीव अधि-छित प्रकृतिमें मायासे उत्पन्न एक प्रकारका भाव मात्र है। इस श्रहं झानसे रहित सावकी श्रंतिम श्रवस्था सम्बद्यानन्दमें विलीन

धुम्बीओर जातीपनार

होना है। किन्तु जो छोग गुणातीत होकर भी पुरुषोत्तमको इन्छा और छोछामें अवस्थान करते हैं, वे पुरुषोत्तम और जीवनकी स्वतंत्र अस्तित्व-रक्षा करके अपनेका अकृति-विशिष्ट परमात्माका अंश समम छोछाका कार्यसम्पन्न करते हैं। इस भावको अहंकार नहीं कहा जा सकता। यही भाव परमेश्वरका भी हैं। उनमें अज्ञान और छिप्तता नहीं है, किन्तु आनन्दमय अवस्था स्वस्थ न होकर जगन्मुखी होती है जिनका यह भाव हो, वे ही जीवन्मुक्तं हैं। छयकप मुक्ति देहन्नीणताके बाद प्राप्त की जाती है; इस मुक्तिका दूसरा नाम विदेह मुक्ति' है। जीवन्मुक्त दशा शरीरके रहते ही प्रोप्त हो जाती है।



<sup>#</sup> मुक्त दो तरहके होते हैं। जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त।

## निवृत्ति

मारे देशमें घर्मकी कहीं भी संकीर्ण और जीवनके महत् कर्मकी विरोधी व्याख्या मनीषिगणों यानी ऋषियों या पिडतोंने नहीं की है। सारा जीवन ही घर्मतेत्र है; हिन्दुओं के ज्ञान और शिलाके मूलमें यह महत् और गम्भीर तत्व पाया जाता है।

यह महत् और गम्भीर तत्व पाया जाता है। पाश्चात्य देशोंकी शिचाके स्पर्शसे कलुषित होकर हमारे झान श्रीर शिलाकी देढ़ी श्रीर श्रस्वाभाविक श्रवस्था हो गयी है। इमलोग प्राय: ही इस भ्रान्त धारणाके वशीभूत हो जाते हैं, कि संन्यास, भक्ति और सात्विक भावसे भिन्न और कुछ भी धम . का स्रंग नहीं हो सकता। पाश्चात्य विद्वान इन संकीर्ण घारणा को लेकर धर्माछोचन करते हैं। हिंदूछोग धर्म और अधर्म इन दो भागोंमें जीवनके जितने काम हैं, सबको विभक्त करते हैं, श्रीर पाश्चात्य जगत्में धर्म श्रधर्म श्रीर धर्माधर्म के घहिर्मृत जीवनकी अधिकांश कियाओं और वृत्तियोंका अनुशीलन ये तीन भाग किये गये हैं। भगवानकी प्रशंसा, प्रार्थना, संकीर्तन श्रीर गिर्जेंमें पादरियोंकी वक्ताओंके सुनने श्रादि कर्मीको धर्म या Religion कहते हैं। Morality या सत्कार्य धर्म का अंग नहीं, वह स्वतन्त्र है। इसीसे बहुतसे लोग Religion (धर्म) श्रीर Morality (सत्कार्य) इन्हीं दोनोंको धर्मका गीए श्रङ्ग सममकर स्वीकार भी करते हैं। गिर्जेमें न जाना नास्तिकवाद या संशयवाद् एवं Religion की निन्दा श्रथवा उसके सम्बन्धमें उदासीनताके भावोंको अधर्म Irreligion कहते हैं और कुकार्य धन्मे और जातीयंगा

को Immorality कहते हैं। पूर्वोक मतानुसार यह भी अधर्म का एक श्रङ्गही है; किन्तु अधिकांश कर्म और वृत्तियाँ धर्माधर्म के बाहर हैं।

Religion and Life, घम श्रीर कम स्वतंत्र हैं। हमछोगोंमें बहुतसे छोग धम शब्दका खूब ही टेढ़ामेढ़ा श्रर्थ करते
हैं। साधु संन्यासियोंकी वाती, भगवानकी वाती, देवी देवताश्रीकी बातो और संसार-वर्जनकी वातीको वे धम के नामसे
पुकारा करते हैं; किन्तु और कोई प्रसंग खड़ा करने पर वे कहते
हैं कि यह तो सांसारिक वात है; धम की वात नहीं। वे छोग
इन्हीं वातोंके करनेमें श्रपने धम की रह्मा समभते हैं। उनके मनमें
पाश्चात्य Religion (धम ) का भाव स्विचिष्ट हो गया है;
धम शब्द सुनते ही Religion की परिभाषा उनके मनमें उदय
हो जाती है। इसका कारण श्रनभिद्यता है। श्रपनी श्रनभिद्यता
से ही वे छोग इस शर्थमें धम शब्दका व्यवहार करते हैं।

किन्तु इसारे देशकी वातोंमें इस तरहके विदेशी भावेंका प्रवेश होनेसे हमारा उदार सनातन आर्यभाव और शिक्षा नष्ट- अष्ट हो जायगी। सारा जीवन धर्म क्षेत्र है और संसार भी धर्म है। केवळ आध्यात्मिक शानकी आलोचना और भक्तिका भाव ही धर्म नहीं; कर्मभी धर्म है। हमारे सारे साहित्यमें यही उचित्र अति प्राचीनकाळसे सनातनभावसे व्याप्त हो रही है कि-'पष धर्म': सनातन:'।

बहुतेकी घारणा है कि कम निश्चय ही धमके अङ्ग हैं;

किन्तु इस बातको स्मरण रखना चाहिये कि सब तरहके कर्म धर्मके श्रङ्क नहीं; केवल जो सात्विक सावापन्न और निवृत्तिके अनुकुछ कर्म हैं, वे ही इस नामके अधिकारी हैं। पर यह भी भ्रान्त धारणा है। जिस प्रकार सात्विक कर्म, धर्म है, उसी प्रकार राजसिक कर्म भी धर्म है, जिस प्रकार जीवोंपर दया करना धर्म है, उसी प्रकार धर्म-युद्धमें देशके शृञ्जओंका हनन या बच करना भी धर्म है, जिस प्रकार परोपकारके लिये अपने सुख, धन और प्राण तकको जलांजलि देदेना धर्म है, उसी प्रकार धर्मका साधन स्वरूप शरीरकी उचित रूपसे पूर्णरका करना भी धर्म है। राजनीतिभी धर्म है; काव्य-रचनाभी धर्म है, चित्रकारी भी धर्म है; मधुर गानसे दूसरोंको मनोरिजत करना भी धर्म है। जिस कार्यमें स्वार्थ न हो श्रीर दूसरोंका हित हो वही धर्म है,—चाहे वह कर्म बढ़ा हो अथवा छोटा। जब हम छोटे और वड़े का हिसाब करके देखते हैं, तब पता चलता है कि भगवानके समीप छोटे श्रीर बड़ेका भेद विलकुल ही नहीं है, किसी भाव-से मतुष्य जो कुछ श्रपने स्वभावातुलार श्रथवा श्रदछद्त कर्म का आचरण करता है, उसे भगवान श्रव्ही तरह देख लेते हैं. उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। कर्म करना, उसे भगवान ही के चरणोंमें अर्पण करना, यह समसकर करना और उन्हींकी प्रकृतिहारा किया हुआ समभकर समभावसे स्वीकार करना ही उच्चम् और श्रेष्टम है।

ईशावास्यमिदं सर्वे यितंकचित् जगत्यां जगत्।

<sup>🕾</sup> ईशास्योपनिषदका प्रारम्भिक मंत्र है ।

धंकी और जातीपना

तेन त्यक्तेन भुव्जीशा मा गृधः कस्यस्थिखनं ॥ कुर्वसेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।

श्रमिप्राय यह कि जो कुछ देखे, जो कुछ करे, जो कुछ चिन्तन करे, सभी भगवानमय समसना चाहिये। यह जगत् भगवानमय हैं; इस प्रकार विरा हुआ है जिस प्रकार वखसे कोई वस्तु ढँकी हो। वह पर्दा पाप और श्रधमेंद्वारा नहीं हटाया जा सकता। मनमें सब कर्मोंकी वासना श्रीर आसिक त्याग करके तथा कामना-रहित होकर कर्मके खोतमें जो कुछ प्राप्त हो, उसका ही भोग करना, सारे कर्मीको करते रहना, शरीरकी रत्ता करना, बस यही भगवानका प्रिय आचरण करना एवं श्रेष्ठ धर्म है। यही प्रशत निवृत्ति भी है। बुद्धि ही निवृत्तिका स्थान है, शार्यों श्रीर इंद्रियों में तो प्रवृत्तिका लेत्र है। बुद्धिका प्रवृत्तिद्वारा कतस्पर्श होनेसे ही सारी संसटें उपस्थित होती हैं। बुद्धि निर्छि-तावस्थामें सादी और भगवानका Prophet (वैगुम्बर या मविष्य-वक्ता ) या Spokesman (प्रतिनिधि ) होकार रहेगी, निष्काम द्योकर उनकी अनुमोदित प्रेरणा, प्राण् और इंद्रियोंको क्षान करा देगी, और उसीके अनुसार प्राण और इन्द्रियाँ अपना श्रपना काम करेंगी। कर्मीका त्याग करना श्रत्यन्त सदता है, कामनाओंका त्याग करना ही प्रकृत त्याग करना है। शरीरकी निवृत्ति निवृति नहीं; वुद्धिकी निर्छिपता ही प्रकृत निवृत्ति है।

<sup>🕸</sup> प्राण पांच हैं; प्राण, अवान, संसान, छदान और ब्यान ।

## उपनिषद



मारा धर्म वहुत विशाल और अनेक तरहकी शाखामशाखाओं से सुशोभित है। उसका मूल गम्भीरतय ज्ञान आकृ है, और उसकी सब शाखाएँ कमों के बहुत दूर प्रान्त तक फैलो हुई हैं। जिस प्रकार गीताका अशोक चृत्त 'कर्ष्यमूल' और

'श्रधःसाखम्' इसी प्रकार यह धम<sup>°</sup> ज्ञानद्वारा संस्थित कम<sup>°</sup>-प्रेरक है। निवृत्ति इसकी मित्ति, प्रवृत्ति इसका गृह, छत श्रौर दोवारें तथा मुक्ति ही इसकी चूड़ा है। मानव-जातिका सारा जीवन इस विशास हिन्दू धम<sup>°</sup>-वृत्तके हो सहारे है।

सव छोग सममते हैं कि वेद हिंदूधम द्वारा स्थापित हुआ है। किंतु बहुत ही थोड़ेसे छोगोंको ही उसकी स्थापना और भीतरी भेदंका पूरा हाछ मालूम है। प्रायः शासाके अगले भागमें हो टिककर हम दो एक सुस्वादु नश्वर फछका आस्वाद प्राप्त करते हैं, मूळकी कुछ भी खोज नहीं करते। हमने यह तो अवश्य सुना है कि, वेदके दो भाग हैं; एकका नाम तो है कम कोंड और दूसरेका छान-कांड है। किन्तु वास्तवमें कम कोंड और शानकांड हैं क्या, सो हम नहीं जानते। हमने मेक्समूछर- छत अहुग्वेदकी ह्याख्याका मछीमाँति अध्ययन किया है;

संभी और अधातवार

रमेशचंद्रका किया हुआ वँगला अनुवाद भी पढ़नेसे हम घंचित नहीं हैं, किन्तु अन्वेद क्या है, सो नहीं जानते। मेक्समूलर और रमेशचंद्र दत्त महाशयके अन्धोंसे हमने यही झान प्राप्त किया है कि, अन्वेदके अन्धिलोग प्रकृतिके बाहरी पदार्थी अयवा सर्वभृतोंकी पूजा करते थे। सूर्य, चन्द्र, घायु, अग्नि इत्यादिका स्तव-स्तोत्र हो सनातन हिन्दू-धर्म का अनादि अनन्त और अपौरुपेय मूल जान हैं। हम इसीपर विश्वास-कर वेदोंका, अनुपियोंका और हिन्दू धर्म का अनादर करके अपने मनमें समसते हैं कि हम बड़े ही विद्वान और वड़े ही "आलोक प्राप्त" हैं। असली वेदमें ठीक ठीक क्या है, अथवा शंकराचार्य अभृति महाझानी और महापुरुपलोग इन स्तव-स्तोत्रोंको क्यों अनादि, अनन्त और सम्पूर्ण अञ्चान्त ज्ञान समसते थे, उसकी ही हम कुछ खोज नहीं करते।

श्रीर वार्ते तो दूर रहीं, उपनिषद क्या है, इसे ही हम कोगोमेंसे बहुत ही थोड़े लोग जानते हैं। उपनिषदेंका प्रसंग चलने पर हमें प्रायः ही शंकराचार्यके श्रद्धेतवाद, रामानुजा-चार्यके विशिष्टाहैतवाद श्रीर मध्यके हैतवाद श्रादि दार्शनिक व्याख्याताश्रोंकी वार्ते याद श्रा जाती हैं। श्रसली उपनिषदें।में क्या बार्ते हैं, उनका स्वामाविक श्रर्थ क्या है, किस प्रकार पर-रुपर विरोधी छही दर्शन उस एक मूलसे उत्पन्न हुए हैं, षड्-दर्शनोंसे प्रथक कौनसा गृद श्रर्थ उस झान-भएडारमें प्राप्त हो सकता है, इन सब बातोंका चिन्तन तक हमलोग कभी नहीं

धूम्बी और जातीपमाड

करते। शंकराचार्य जो अर्थ कर गये हैं; हजारे विश्वी हम उसी अर्थको प्रहण करते चले आ रहे हैं। शंकराचार्यकी ज्या-रूपाको ही हम अपना चेद अपना उपनिषद मान रहे हैं; कष्ट करके अल्ली उपनिषदें को कीन पढ़ता है? यदि पढ़ते भी हैं तो अपनी यथार्थ बुद्धिसे नहीं चरन् अन्धमक्ति करके पढ़ते समय शंकराचार्यके विरोधकी कोई भी ज्याख्या देखते ही हम उसे भूल कहकर उसका खंडन कर देते हैं, तानक भी अपनी बुद्धिसे विचार नहीं करते कि यहाँपर वास्तिबक बात क्या है। पर समरण रखना चाहिये कि उपनिषदों में केवल शंकर-लब्ध ज्ञान नहीं है चरन् भूत, वर्तमान और भविष्यमें जो आध्या-रिमक ज्ञान अथवा तत्वज्ञान लब्ध अर्थात् प्राप्त हुआ है अथवा होगा, उन सभोको आर्थ्यां यो महायोगियें अर्थन्त संत्ते पर्मे निगृद्ध अर्थ-प्रकाशक श्लोकों में ज्यककर दिये हैं।

उपनिषद क्या है ? कि अनादि, अनन्त गम्भीरतम ज्ञानमें सनातन धर्म आरूढ़मूछ है, उस ज्ञानका भागडार हो उपनिषद है। वह ज्ञान चारे विदे के स्कांशों में प्राया जाता है, किन्तु वह उपमान्छ्छमें स्तोत्रके वाहरी अथों द्वारा इस प्रकार आन्छ्या दित है; जिस प्रकार आंदर्शमें मनुष्यकी प्रतिमूर्ति। उपनिषद अनान्छ्य परमज्ञान है और अस्छमें मनुष्यका अनावृत्त यानी आकार रहित अवयश अर्थात् अंग है। ऋग्वेदके वक्ता महिष् थेनि ऐश्वरिक प्रेरणासे आध्यातिमकज्ञानको शब्दे और छन्दे

<sup>\*</sup> वेदोक्त स्तोत्र मंत्रादिको स्क कहते हैं।

धुन्मे और जातीपमा

में प्रकट किया था। फिर उपनिपदके भूषियोंने प्रत्यक्ष दर्शनसे इस ज्ञानका स्वस्त देखकर थोड़े और गम्मीर शम्द्रीमें उसी ज्ञानको व्यक्त कर दिया। अद्वैतचाद खादि ही क्ये। उसमें जिसने दार्शनिक चिन्तन श्रीर वाद भारत; युरोप श्रीर पशिया में उत्पन्न हुए हैं, Nominalism (नोमिनस्टिउ़म) Realism (रीयलिज्म) शुल्यवाद, डारविनका क्रमविकाश, कमटका Positivism (पॉज़िडिविज्म) हेगेल, काएट, स्पिनेजा और स्रोपनहाका, Utilitarianism ( युटीलिटरियनिज्म ) Hedonism (हेडोनिजम) सभी उपनिपद रचिता महर्षिः योंके सत्तात् दर्शनसे इष्ट और व्यक्त हुव है। किन्तु जो दूसरे स्थलपर खंड-रूपसे या थोड़े अंशोम हुए हैं, सत्यका श्रंगः मात्र होते हुए भी सम्पूर्ण सत्यके नामसे प्रचारित हैं, तथा सत्य और मिथ्याको मिछाकर उछटे ढंगसे वर्णित है, वेही **डपनिपदे**मिं विस्तृत रूपसे, श्रपने प्रकृत सम्बन्धमें श्रावद होकर, ग्रुद्ध निर्मान्त भावसे छिपि-यद्ध हैं। श्रतपद्य शंकरजी को ब्याख्यामें अथवा श्रीर किसीकी भी व्याख्यामें सीमा बद्ध न होकर उपनिषदेकि श्रसली गम्मीर और श्रखंड श्रर्थकी ष्रहण करनेमें तत्वर होना ही उचित है और तभी उपनिपद् का वास्तविक अर्थ भी जाना जा सकेगा।

उपनिपद्का श्रर्थ है गृह, स्थानोमें प्रवेश करना। ऋषिये। ने तर्कके वलसे, विद्याके प्रचारसे किंवा प्रेरणाके प्रवाहसे उपनिपदें।में वर्णित ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, वरन् वे योग-

धुम्भे ओर् जातीयना

द्वारा जिस गृढ़ स्थानमें समुचे ज्ञानकी-कुंजी मनक विनीत कत्तमें भूछती रहती है, उसके पूर्ण अधिकारी होकर उस कत्त में प्रवेश करके उस कुंजीको प्राप्तकर अपने अभ्रान्त ज्ञानद्वारा सुविशाल राज्यके राजा हुए थे। वह कुंजी प्राप्त हुए विना उपनिषदोंका असली अर्थ नहीं खुलता केवल तर्कके बलसे उपनिषदोंका अर्थ करना और समन बनमें ऊँचे ऊँचे वृद्गोंके नीचे साधारण दीपकके उजालेमें निरीत्तण करना एकसा ही है। साजात दर्शन ही सूर्यलोक है, जिसके द्वारा सारा वन आलो-कित होकर हूँढ़नेवालेको दिखायी पड़ता है; वह साजात दर्शन योगद्वारा ही प्राप्त होता है।



### पुराण



छले नियंधमें उपनियद्का घर्णन पयं उसके असली और संम्पूर्ण अर्थके जाननेकी रोलीका उल्लेख किया जा खुका है। जिस प्रकार उपनिपद हिन्द्-धर्मके प्रामाणिक अन्य हैं उसी प्रकार पुराण भी हिन्द्-धर्मके प्रामाणिक अन्ध हैं; श्रुति जिस प्रकार

प्रामाणिक है, स्मृति भी उसी प्रकार प्रामाणिक है; किन्तु एक लमान नहीं। यदि श्रुति और प्रत्यक्त प्रमाणिक साथ स्मृतिका विरोध हो जाय तो स्मृतिका प्रमाण कदापि प्रहण करनेके योग्य नहीं हो सकता। योग-सिद्ध महपियोंके दिव्य-हिप्तारा दर्शन करनेके वाद अन्तर्यामी जगद्गुक्ते उनकी विग्रुद्ध बुद्धिको जा कुछ अवण कराया, उसीका नाम श्रुति हुआ। प्राचीन झान और विद्या, जो पुरुष-परम्पराम रिक्त होती आ रही है, उसीका नाम स्मृति है। श्रेणेक झान बहुतोंके सुख और बहुतोंके मनम परिवर्चित और देढ़ा होता आ सकता है, अवस्थानुसार नये नये मत और पयोजनके!अनुकूछ नया आकार या स्वकृष धारण करता आ सकता है; अत्रक्व स्मृति श्रुतिके समान अम्रान्त, नहीं कही जा सकती। स्मृति अपीक्षेय नहीं, घरन् मनुष्यके सीमावद्ध परिवर्चनशीछ मत और बुद्धिकी सृष्टि है।

पुराण स्मृतियोंमें प्रघान हैं। उपनिषद्कि आध्यात्मिक तत्व पुराणोंमें उपन्यास और रूपक के रूपमें परिणत हुए हैं।

धन्त्रीऔर जातीपतार

पुराणोंमें भारतका इतिहास, हिन्दू-धर्मकी उत्तरो चर वृद्धि श्रीर श्रभिव्यक्ति, प्राचीन कालकी सामाजिक श्रवस्था, श्राचार पूजा, योग-साधन और चिन्तन करनेकी शैछीके सम्बन्धकी बहुतसी श्रावश्यक बातें पायी जाती हैं। इसके श्रतिरिक एक बात और जान लेने योग्य है कि पुराग-रचयिता प्रायः सभी सिद्ध हुए हैं न कि साधक; उनका झान श्रीर साधन प्राप्त फल दोनों ही उनके रचित पुराणोंमें लिपि-षद्ध हो रहे हैं। वेद और उपनिषद हिन्दू-धर्मके असली प्रन्थ हैं और सब पुराण उन ग्रन्थोंकी **घ्याख्या**एँ हैं। **घ्याख्या असली ग्रन्थके समान** नहीं हो सकती। क्योंकि एक आदमी जो क्याब्या करे, दूसरा आदमी वह च्यास्या नहीं भी कर सकता। किन्तु मूळ प्रन्थमें उलटफेर करने या उसको अग्राह्य करनेका अधिकार किसीको भी नहीं है। जो कथन वेद और उपनिष्दोंके समान न मिले, वह हिंदूघर्म का श्रंग समसकर प्रहण करनेके योग्य कदापि नहीं हो सकता। किन्तु जो कथन पुराणोंके साथ न मिले, उसका नवीन चिन्ता-द्वारा ग्रहण करनेके योग्य होना सम्भव है। न्याख्याका मूल्य, च्याख्याताकी मेघाशकि, ज्ञान और विद्याके ऊपर निर्भर है। जैसे, व्यासदेवका बनाया हुआ पुराण यदि विद्यमान होता, तो उसका ब्रादर प्रायः श्रुतिके समान ही होता; उसके श्रीर छोम-हर्षण रचित पुराणोंके श्रभावमें जो अठारह पुराण विद्यमान हैं, उनमें सव पुराणोंका समान ब्रादर न करके विष्णु श्रीर भागवत पुराण्के समान योग-सिद्ध व्यक्तिकी रचनाको अधिक

ध्रमीओल् जातापनार

मृत्यवान कहना पड़ता है। मार्क एडेय पुराण के समान पंडित श्रध्यातम विद्या-परायण लेखककी रचनाको शिव या मिन पुराणकी अपेना अधिक गम्भीर झान-पूर्ण समसना पड़ता है। अतः जब कि व्यासदेवका पुराण आधुनिक पुराणों मि मादि प्रन्थ है, और इन सबमें जो निरुष्ट है, उससे भी हिन्दू धर्म के तत्वको प्रकट करनेवाली बहुतसी वार्ते निश्चित कपसे पायी जाती हैं, पबं जब कि निरुष्ट पुराण भी जिल्लासु या भक्त योगा-भ्यासमें छीन रहनेवाले साधककी रचनाएँ हैं, तब रचयिताका अपने प्रयासहारा प्राप्त झान और चिन्ता भी आदरणीय है।

चेदों श्रीर उपनिपदों से पुराणों को स्वतंत्र करके वैदिक धर्म श्रीर पौराणिक धर्म कहकर श्रंश्रेजी शिक्तितोंने जो मिथ्या भेद उत्पन्न किया है, वह अम श्रीर श्रज्ञान-सम्भृत है। चेदों श्रीर उप. विपदों की गृद्धातिगृद्ध चातों को सर्वसाधारणको समकाने वाले, व्याख्या करने वाले, विस्तृत श्रालोचना करके तथा जोवनके सामाय कार्योमें लगने की चेटा करने वाले, होने के कारण श्रठारही पुराण हिंदू-धर्म के प्रमाणमें श्रहण करने के योग्य हैं। पर जो लोग वेदों श्रीर उपनिपदों को मूलकर पुराणों को स्वतंत्र श्रीर यथेए प्रमाण समक्तर श्रहण करते हैं, वे लोगमी भूल करते हैं; वयों कि इससे हिंदू-धर्म के श्रम्नांत श्रीर अपीक्षेत्र मुलको चाद दे देने से, अम श्रीर मिथ्या श्रानको श्राश्य मिलता, वेदार्थ लोप होता तथा पुराणों के श्रसली श्रथंपर भी पर्दा पड़ जाता है। चेदों के श्राधारपर राणों को स्थापित करके पुराणों का उपयोग करना चाहिये।

#### प्राकाम्य

(१)



गोंमें जिस समय शए-सिद्धिकी वर्चा होती है, उस समय श्रलीकिक योग-शाप्त कई श्रपूर्व शक्तियोंका समरण हो श्राता है। श्रवश्य ही श्राठी सिद्धियोंका पूर्ण विकाश योगियोंको ही होता है, किन्तु ये सारी शक्तियाँ प्रकृतिके साधारण नियमोंके वाहर नहीं, वरन् जिसे हम प्रकृतिका नियम कहते

हैं, उसीमें ब्राठें। सिद्धियोका समावेश है।

श्राट सिद्धियों नाम महिमा, छिमा, श्राणमा, प्राकाम्य, ध्याप्ति, पेश्वर्य्य, विश्वता श्रीर ईशिता हैं। येही सब परमेश्वरके श्रप्ट-स्वभाव-सिद्ध शक्त करके परिचित हैं। प्राकाम्यको ही छोजिये—प्राकाम्यका श्रर्य सब इंद्रियोंका पूर्ण विकाश श्रीर श्रवाध किया है। वास्तवमें पाँच झानेंद्रियों श्रर्थात् चत्तु, श्रोश्र, श्राण, त्वचा श्रीर जिह्वा तथा मनकी सारी कियायें प्राकाम्यके श्रंतर्गत हैं। प्राकाम्यको शक्ति ही श्रांखसे देखते, कानसे स्वतंत्र, नाकसे स्वतं; त्वचासे स्पर्शातुमव करते श्रीर जिह्वासे रसास्थादन करते हैं तथा मनसे वाहरी सब स्पर्शीका ज्ञान होता है। साधारणछोग समभते हैं कि स्थूछ इंद्रियोंमें ही ज्ञान धारण करनेकी शिक्त है; तत्ववेत्ताछोग जानते हैं कि श्रांख

ध्रमीओर् जातीपना

नहीं देखती, मन देखता है; कान नहीं सुनता, मन सुनता है; नाक आझाण नहीं करती, मन आझाण करता है। जो और भी श्रेष्ठ तत्वज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि मन भी देखता, सुनता और आझाण नहीं करता घरन जीव देखता, सुनता और आझाण करता है। जीव ही जाता है, जीव ईश्वर है, मगवानका अंग्र है। मगवानकी अष्ट-सिद्धि जीवकी भी अष्ट-सिद्धि है।

समैवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः।
सनः पष्टानीद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥
शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः।
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्॥
श्रोत्रं चक्षः स्पर्शनं च रसनं व्राणमेव च।
श्रीष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते॥

हमारा सनातन श्रंश जीव-लोकमें जीव होकर मन श्रोर पंश्चमेन्द्रियोंको प्रकृतिके मध्यमें पाकर उसे श्राक्षित करता है ( अपने उपमोगमें लगाकर श्रोर भोगके लिये श्रायोजन करता है )। जिस समय जीव-करी ईश्वर शरीर प्राप्त करता है भयवा शरीरसे निर्ममन या पयान करता है, उस समय, जिस प्रकार हवा सुगन्धको पुष्पसे उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार यह जीव शरीरसे सब इन्द्रियों-( मन श्रीर पाँच इन्द्रियों ) को ले जाता है; कान, श्राँख, स्पर्श, जीभ, नाक श्रीर मनमें उहरकर यह (जीध) विषयोका भोग करता है। देखना, सुनना, स्धना, स्वाद लेना, सूना श्रीर मनन करना ये सब प्राकाम्यकी कियायें

धम्मे और जातीयमा

हैं। भगवानका सनातन अंश जीव इस प्रकृतिकी क्रियाको लेकर प्रकृतिके विकारसे पञ्चेन्द्रिय और मन सूदम-शरीरमें चिकाश करता है; स्थूल शरीर घारण करनेके समय यह जीव पिडिन्द्रिय यानी मन और पाँच इन्द्रियोंको लेकर प्रवेश करता और मृत्युकालमें यह पिडिन्द्रियांको लेकर निकल जाता है। जाहे स्थूल देह हो अथवा सूदम, वह जीव इन घडिन्द्रियोंमें निवास करके सब विषयोंका भोग करता है।

कारण-शरीरमें सम्पूर्ण माकाम्य है, वह शक्ति स्दा-शरीरमें विकाश प्राप्त करती है, पश्चात् स्थूल-शरीरमें विकासित होती है। िकन्तु प्रथमहीसे स्थूलमें सम्पूर्ण प्रकाश नहीं होता, जगत्के काम विकाशमें सब इन्द्रियाँ क्रमसे विकासित होती हैं, अन्तमें कई एक पशुओंमें मनुष्यका उपयोगी विकाश और प्राप्तवर्य प्राप्त करती हैं। मनुष्यमें पञ्चेन्द्रियाँ अल्प निस्तेज होकर रहती हैं, कारण यह कि हमलोग मन और बुद्धिका विकास करनेमें अधिक शक्तिका योग करते हैं। िकन्तु यह असम्पूर्ण अभिन्यक्ति प्राक्ताम्य-विकाशकी अन्तिम अवस्था नहीं। योग-द्वारा स्ट्रम-शरीरमें जितना प्राक्ताम्य-विकाश होता है, वह स्थूल शरीरमें भी प्रकाश पाता है। इसीको योग-प्राप्त प्राक्ताम्य-विद्धि कहते हैं।

(२)

परमेश्वर श्रनन्त श्रौर श्रपरिसीम पराक्रमी हैं, उनकी स्व-भावसिद्ध शाक्तका सेत्र भी श्रनन्त श्रौर क्रिया श्रपरिसीम है। धन्त्रीओर जातीपनार

जीव ईश्वर है, सगवानका छंश है, सुद्दम शरीर श्रीर स्पृतः शरीरमें आवद्ध होकर घीरे-धीरे पेश्वरिक शक्तिका विकाश कर रहा है। स्थूल शरीरकी सव इन्द्रियाँ विशेषत: सीमावद्ध है। सनुष्य जितने दिनोंतक स्थूल-देहकी शक्तिद्वारा जकड़ा हुआ रहता है, उतने दिनोंतक घुद्धिके विकाशसे ही वह पशुकी

१—तीन गरीर हैं; स्थूल गरीर, स्हम शरीर और कारण शरीर । स्थूल-शरीर-पंचीकृत पंचमहामृतके पचीस तत्वोंसे यने हुए शरीरको स्थूल-शरीर कहते हैं। जिस रूपमें हम, भाप तथा और सब जीव दिखायी पड़ रहे हैं, इसी रूपका नाम स्थूल शरीर है। इसमें दस इंद्रियाँ हैं। श्रोत्र, खचा, चक्षु, जिह्ना भीर धाण ये पाँच झानेन्द्रियाँ तथा वाक्, पाणि, पाद, खपस्य और गुदे ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ।

स्क्षम शरीर-अपचीकृत पंच महाभूतके सञ्च तत्वाँसे यने हुए शरीरको स्क्षम शरीर कहते हैं। उन सञ्चह तत्वाँमें पाँच तो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण (प्राण, अपान, समान, बदान और ब्यान) तथा मन और ब्रिट ।

कारण वारीर-मनुष्य जय सोकर उठता है, तय कहता है कि 'आज मैं ऐसा सोया कि, कुछ भी नहीं जानता' एससे यह सिद्ध होता है कि सोनेमें अज्ञान है। सोनेवाले का 'मैं कुछ भी नहीं जानता' यह ज्ञान अनुमव रूप नहीं वरन् सुप्रिकालमें अनुमव किये अज्ञानकी रमृति है। उस स्मृतिका विपय सुन्नुसिकालका अज्ञान है। जाग्रदवस्थामें भी मुझे अपनी वास्तविक सुध कुछ भी नहीं रहती। मनुष्य कहता है कि, 'मैं यह नहीं जानता'। 'मैं यह नहीं जानता' इस अनुभवका विषय भी अज्ञान है। स्वप्तका कारण भी निव्रारूप अज्ञान है। वस इस अज्ञानको ही कारण-जारीर या कारण-देह कहते हैं। तत्वज्ञानसे इस अज्ञानका दाह किया जाता है, इसलिये इसे 'देह' कहते हैं। अज्ञान स्थूल-देह और सूक्ष्म-देहका कारण है, इसलिये अज्ञानको कारण कहते हैं। सारांश यह कि अज्ञानका नाम ही कारण-देह है।

अपेजा उत्क्रप्ट है: नहीं तो इन्द्रियोंकी प्रखरता एवं मनकी अभ्रान्त क्रियासे - एक बातमें प्रकाम्य सिद्धिसे - पशु ही उत्क्रप्ट है। इसी प्रकास्यको विद्वानवेचालोग Instinct ( पशु-युद्धि ) कहते हैं। पशुश्रोंमें युद्धिका विकाश वहुत ही कम होता है। किन्तु संसारमें यचकर रहनेकी आवश्यकता है, इसलिये चुद्धि अत्यरूप होनेके कारण पश्चओंको किसी ऐसी वृत्तिकी श्रावश्यकता है, जो पथ दिखानेवाली होकर क्या प्रहण करतेके योग्य है और क्या त्याग करतेके योग्य है--श्रादि वातोंका ज्ञान करावे। इसीसे ईश्वरने पशुत्रोंके मनको यही शक्ति प्रदान की है। पशुश्रोंका मन ही यह सब काम करता है। मनुष्योंका मन कुछ निर्णय नहीं करता, बुद्धि ही निश्चय करने-वाली है, मन तो केवल संस्कार-सृष्टिका यन्त्र है। इम जो कुछ देखते, खनते और समभते हैं; वह सब मनमें संस्कार रूपसे परिगत होता जाता है; बुद्धि उस संस्कारको लेकर प्रहण करती, प्रत्याख्यान करती श्रौर चिन्तन करती है। पशुश्रौंकी बुद्धि इस निर्णय-क्रमेंमें श्रपारग यानी श्रसमर्थ है। पशु श्रपनी वृद्धि द्वारा नहीं वरिक मनद्वारा समक्तता श्रीर चिन्तन करता है।

मनकी एक श्रद्भुत शिंक है, दूसरे मनमें जो कुछ होता है, उसे चाणमरमें ही मन समक जाता है; बिना विचार किये ही जो कुछ श्रावश्यक होता है, वह सब समक लेता एवं कामकी उपगुक्त प्रणास्त्री ठीक करता है। हम किसीको भी घरमें घुसते देखते नहीं, किन्तु समक जाते हैं कि कीन घरमें छिपा धम्मे और जातीपना

हुआ है; भयका कोई कारण उपस्थित नहीं होता, पर हम श्राशंकित हो जाते हैं: श्रीर शीव्र ही उस श्राशंकाका कारण ढूँढ़ निकाछते हैं; भाई अपने मुँहसे एक वात भी नहीं कहता, किन्तु उसके बोछनेके पहले ही वह क्या कहेगा, उसे हम समभ लेते हैं, इत्यादि बहुतसे उदाहरण दिये जा सकते हैं। किन्तु बुद्धिकी सहायतासे सारा काम करनेमें हम इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि यह किया और प्राकास्य हमलोगोंमें प्राय: लोप सा हो गवा है। किन्तु पशु यदि इस प्राकास्यको अपने घशमें न रखे तो वह दो ही दिनमें मर जाय। क्या पथ्य है, क्या श्रपथ्य है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कहाँ मय है, कहाँ निरा-पद है आदि वातेंका ज्ञान पशुत्रोंको प्राकास्यद्वारा ही होता है। इसी प्राकाम्यद्वारा कुत्ते श्रपने स्वामियोंकी भाषा न सम-भते हुए भी उनकी बाते।का असछी मतछव या मनका भाव सममते हैं, घोड़े भी इसी प्राकाम्यकी शक्तिसे एकवार जिस मार्गंसे वले जाते हैं, उस मार्गंको पहचान लेते हैं। ये सब प्राकाम्य-क्रियायें मनकी हैं।

पञ्चेन्द्रियोकी शक्तिसे भी पशु मनुष्यको हरा देता है। कौन मनुष्य कुत्तेकी तरह गन्ध अनुसरणकर एक सी मीछ-की दूरीसे और सबका मार्ग छोड़कर एक जन-विशिष्ट जान-घरोंसे अपनी रह्मा करता हुआ अपने स्थानपर चापस आ सकता है ? या ऐसा कौन मनुष्य है, जो अन्धकारमें पशुआंके समान देख सकता है ? अथवा केवळ शुष्ट्र सुनकर अपने

कानेद्वारा गुप्त शब्द करनेवालेको प्रकट ही कीन मनुष्य कर सकता है ? Telepathy या दूरसे चिन्ता ग्रह्ण सिद्धिकी बांत कहकर किसी श्रंप्रेजी सम्वाद-पत्र-( अखवार ) ने कहा है कि, Telepathy मनकी प्रक्रिया है; यह प्रक्रिया पशुकी सिद्धि है, मनुष्यकी नहीं; अतपव Telepathy के विकाश-से मनुष्यकी उन्नति न होकर अवनति ही होगी। स्थूछ वृद्धि घृटेनका अवश्य ही यह तर्क उपयुक्त है ! श्रवश्य ही मनुष्य जो दुद्धि विकाशके लिये अपनी ग्यारह इद्रियोंके सम्पूर्ण विकाश-से पराङ्मुख ( विमुख ) हो रहा है, वह श्रन्झ हो रहा है, नहीं तो प्रयोजनाभावसे उसकी वुद्धिका विकाश इतने शीघ्र न होता । किन्तु जिस समय सम्पूर्ण वुद्ध-विकाश हो जाता है, **इस समय ग्यारह इन्द्रियोंका पूर्ण विकाश करना मानव**∙जाति-का कर्चव्य है। क्योंकि इससे बुद्धिके विचार करने योग्य **बानकी वृद्धि होगी, श्रीर मनुष्य भी मन एवं बुद्धिके पूर्ण** श्रनुशीलनसे अन्तर्निहित देवत्व प्रकाशका उपयुक्त पात्र होगा। किसी भी शक्तिका विकाश अवनतिका कारण कदापि नहीं हो सकता—केवल शक्तिके भवैध प्रयोगसे, मिथ्या ध्यवहारसे श्रीर श्रलामञ्जस्य दोषले श्रवनति सम्भव है, श्रन्यथा नहीं।

# विश्वरूप दर्शन

गीतामें विदवरूप



न्देमातरम्' शीर्षक लेखमें हमारे श्रद्धेय वन्धु विधिनचन्द्र पालने प्रसंगानुसार श्रर्जुनके विश्वकप-दर्शनका उल्लेख करते हुए लिखा है कि, गीताके ग्यारहवें श्रम्यायमें जो विश्वकप दर्शनका वर्णन किया गया है, वह सम्पूर्ण श्रसत्य और

कविकी कल्पना मात्र है। इम इस वातका प्रतिवाद करनेके लिये बाध्य हैं। विश्वरूप दर्शन गीताका वहुत ही प्रयोजनीय श्रंग है, श्रर्जुनके मनमें जो द्विधा श्रीर संदेह उत्पन्न हुआ था, उसका श्रीकृष्णने तर्क श्रीर ज्ञान-गर्भित उक्तिद्वारा प्रत्याख्यान किया है किन्तु तर्क और उपदेशद्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह दढ़तांसे नहीं टिकता। जिल ज्ञानकी यथार्थ रीतिसे प्राप्ति होती है, उसी क्षानकी दढ़ स्थापना होती है । इसीलिये अर्जुनने अंतर्यामीकी श्रलचित प्रेरणासे विश्वरूप दर्शनकी श्राकोना प्रकट की । विश्व-रूप दर्शनसे अर्जुनका संदेह चिरकालके लिये दूर हो गया और बुद्धि निर्मंछ होकर गीताके परम रहस्यको श्रहण करनेके योग्य हुई। विश्वकप दर्शनके पहले गीता में जो जान कथित हुआ है, वह साघकके उपयोगी ज्ञानका वहिरंग है, उस रूप दर्शनके पञ्चात् जो ज्ञान कथित हुश्रा है, वह ज्ञान गृढ़ सत्य, परम रहस्यमय सनातन शिन्ना है। इस विश्वरूप दर्शनके वर्णनको कविकी उपमा कहनेसे गोताका गाम्भीर्यं श्रौर सत्यत्व दोनों ही नष्ट हो जाता है, श्रीर उसकी योग प्राप्त उद्यातिउच शिला दार्शनिक श्रीर किवकी कल्पनाके समावेशमें परिणत हो जाती है। विश्वकप दर्शन न तो कल्पना ही है, श्रीर न उपमा ही है; वह सत्य है, श्रीत पाकृत सत्य नहीं—क्यों नहीं? इसिल्ये कि विश्व-प्रकृतिके श्रंतर्गत विश्वकप श्रीत प्राकृत नहीं हो सकता। विश्वकप कारण जगत्का सत्य है; कारण जगत्का कप दिव्य च शुश्रोंसे दिखायी पड़ता है दिव्य-हिए प्राप्त श्रर्जुन ने कारण-जगत्का विश्वकप देखा था।

साकार और निराकार

जो लोग निर्गुण निराकार ब्रह्मके उपासक हैं, वे शारीर श्रीर श्राकारकी यात कपक श्रीर उपमा कहकर उड़ा देते हैं; जो लोग सगुण निराकार ब्रह्मके उपासक हैं, वे शास्त्रकी श्रन्थ कपसे न्याख्या करके निर्गुण्य श्रस्वीकार करते पनं श्राकारकी यात कपक श्रीर उपमा कहकर उड़ा देते हैं, इसी तरह सगुण साकार ब्रह्मके उपासक दोनोहीके कपर खड्ग-हस्त हैं। पर मैं इन तीनो मतीको ही संकीर्ण श्रीर असञ्पूर्ण ज्ञानसे उत्पन्न हुशा समसता हूँ। क्योंकि जो लोग साकार श्रीर निराकार, दोनों प्रकारसे ब्रह्मको प्राप्त करते हैं, वे किस तरह एकको सत्य श्रीर दूसरेको श्रस्त्य करपना कहकर ज्ञानका श्रीतम समरण नष्ट करेंगे, एवं श्रसीम ब्रह्मको सीमा-वद्ध करेंगे? यदि ब्रह्मका निर्गुण्य श्रीर सगुण्य श्रीर स्वर्णित श्रीर स्वर्णित श्रीर सगुण्य श्रीर स्वर्णित स्वर्

धमी और जातीपनाउ

श्रीर साफारत्व अस्वीकार करते हैं, तो भी हम भगवानका अपहास करते हैं, यह बात भी सत्य है। भगवान कपके कर्णा श्राह्म आरे अघीएवर हैं, वह किसी कपमें आवद्ध नहीं; भग- वान जिस प्रकार साकारत्वद्वारा आवद्ध नहीं हैं, उसी प्रकार निराकारत्वद्वारा भी आवद्ध नहीं हैं। भगवान सर्व-शक्तिमान हैं। स्थूछ प्रकृतिके नियम अथवा देशकाछके नियम कपी जालमें उनको फँसानेके अभिप्रायसे यदि हम कहें कि जब तुम अनन्त हो, तो हम तुमको अन्तवाला नहीं होने देंगे, चेटा करके देखते हैं, तुम नहीं देख सकोंगे, तुम हमारे अकाटय तर्क और युक्तिसे इस प्रकार आवद्ध हो, जिस प्रकार प्रस्पेरोंके इन्द्रजालमें फर्डिनएडो,—यह हास्यजनक वात है। वास्तवमें यह कैसा घोर अहंकार और अलान है!

भगवान बन्धन-रहित, निराकार और साकार हैं, साधक-को साकार होकर दर्शन देते हैं,—उसी आकारमें पूर्ण भग-धान रहते भी हैं, या यों कहिये कि भगवान हर समयमें ही सम्पूर्ण ब्रह्माएडमें स्थाप रहते हैं। भगवान देशकालसे अलग और अतर्क-गम्य हैं, देश और काल उनके कीत्हलकी सामग्री है, देश और काल-रूपी जालमें सब प्राणियोंको रखकर कीड़ा करते हैं, किन्तु हमलोग उन्हें उस जालमें फँसा नहीं सकते। जितनी ही बार हम तर्क और दार्शनिक युक्तिका प्रयोग करके बह असाध्य साधन करते जाते हैं, उतनी ही बार भगवान रङ्ग-मय उस जालको समेटकर हमारे आगे पीछे, पाइवें (समीप) दूर चारी श्रोर मीठी मीठी हँसीसे विश्वक्रप और विश्वातीतकप प्रसार करके हमारी बुद्धिको परास्त करते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम भगवानको जान गये, वे भगवानको तिनक भी नहीं जानते जिन लोगोंको जानही नहां पड़ता, वेही प्रकृत श्रानी हैं। # विश्वस्प

जो लोग शकि उपासक, कर्मयोगी, यंत्रीके यंत्र होकर भगवानके निर्दिष्ट किये हुए कार्योको करनेमें आदिष्ट या तत्पर हैं, उनकी विश्वक्षप दिंधमें दर्शन यहुत ही प्रयोजनीय है। विश्वक्षप दर्शनके पहले भी वे प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वह दर्शन-लाम नहीं जानेतक आदेश ठीक स्वीकार नहीं होगा। रुज्रू या मौजूद तो हो जाता है, पर पाश (कर्णस्पर्श) नहीं होता। तबतक उनकी कर्मशिक्षा या तैयारी होनेका समय रहता है। विश्वक्षप-दर्शनमें कर्मशिक्षा या तैयारी होनेका समय रहता है। विश्वक्षप-दर्शनमें कर्मशक्षा या तैयारी होनेका समय रहता है। विश्वक्षप-दर्शनमें कर्मशक्षा आरम्भ है। विश्वक्षप-दर्शन यहुत तरहसे हो सकता है-जैसी साधना और जैसा साधकका स्वभाव हो। कालीजीके विश्वक्षप-दर्शनके साधक जगतमय अपक्षप यानी विकृत कप स्त्री क्षप देखते हैं। एक अथवा अनन्त देहगुक सव जगह वह सधनान्ध-कार-प्रस्तारक धनकुणा कुन्तलराशि आकाशान्स्त्रादित रहती हैं, सर्वत्र वह रकाक खड़की आमा भलकाकर ग्रत्य करती हैं,

<sup># &#</sup>x27;अविज्ञातं विज्ञानता विज्ञात सविज्ञानताम्' (केन०) अर्थात् जो कहते हैं कि हमें परव्रह्मका ज्ञान हो गया, उन्हें उसका ज्ञान नहीं हुआ है और जिन्हें जान ही नहीं पढ़ता कि हमने उसको जान िव्या, उन्हें ही वह ज्ञान हुआ है। उपनिषद्के इस अवतरणसे ऊपरके वान्यका अर्थ स्पष्ट हो जाता है।

धुन्नी और जातीयना

जगतमय उस भीषण श्रष्टदासका स्रोत वद्दाकर विश्वश्रहारको चूर्ण विचूर्ण करती हैं। यह सब कथन कविकी करणना नहीं, श्राति प्राक्षत उपलिधको श्रसम्पूर्ण मनुष्यकी भाषाम घर्णन करनेकी विकल चेटा नहीं! यह कालीका श्रात्म-प्रकाश है, यह हमारी मातेश्वरीका प्रकृत-रूप है। जो कुछ दिव्य चक्षु द्वारा देखा गया है, उसीका श्रनतिरक्षित सरल श्रीर सत्य घर्णन है। श्राक्षन ने कालीका विश्वरूप नहीं देखा था, उन्होंने कालक्ष्पी श्रीकृष्णका संदारक विश्वरूप देखा था। दोनों एक ही बात है। उन्होंने दिव्य-सक्षुसे देखा था, वाह्यज्ञान-हीन समाधिसे नहीं—जो देखा, व्यासदेवने उसका श्रविकल श्रनतिरक्षित वर्णन किया यह स्वप्न नहीं, कल्पना नहीं, सत्य श्रीर जाश्रत-सत्य है। कारण—जगत का रूप

भगवान-अधिष्ठित तीन अवस्थाओं की वात शास्त्रों में पायी जाती है, प्राज्ञ-अधिष्ठित सुपुत्ति; तैजस या हिरएयगमं-अधिष्ठित स्वप्न और विराद् अधिष्ठित जगत्। प्रत्येक अवस्था पक्षपक जगत् है। सुपुत्तिसे कारण-जगत्, स्वप्नसे स्वप्न-जगत् और जायत से स्थूल-जगत् है कारणमें जो निर्णीत और हमारे देश कालसे परे है, स्वममें वह प्रतिभासित और स्थूलमें आंशिक भावसे स्थूल-जगत्के नियमानुसार अभिनीत होता है। श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा कि में धार्चराष्ट्रों-(धृतराष्ट्र पुत्रों) का पहलेही वध कर खुका हूँ, किन्तु स्थूल-जगतमें उस समय दुर्योधनादि युद्ध क्षेत्रमें अर्जुनके सामने दंशयमान, जीवित और युद्धमें स्यापृत

यानी युद्ध के स्यापारमें छगे हुए थे। पर भगवान श्रीकृष्णका यह कथन श्रसत्य और उपमा-युक्त नहीं। कारण-जगत्में वे उनलोगोंका वध कर चुके थे। यदि नहीं, तो इस लोकमें उनका वध श्रसम्भव था। हमारा प्रकृत-जीवन कारणमें है, स्थूलमें तो उसकी छाया-मात्र पड़ती है। किन्तु कारण-जगत्का नियम, देश, काल, रूप और नाम स्वतंत्र है। विश्वरूप कारणका रूप है, और वह स्थूलमें दिव्य विश्वसे प्रकाशत होता है।

दिव्य चक्षु

दिव्य चक्षु वया है ? दिव्य चक्षु कल्पनाका चलु नहीं, और न किकी उपमा ही है। योग-प्राप्त दृष्टि तीन प्रकारकी है-सूक्ष-दृष्टि, विद्यान-चक्षु और दिव्य-चक्षु। सूक्ष्म-दृष्टिसे हम स्वप्नमें जाग्रद्वस्थामें मानसिक मूर्ति देखते, विद्यानचक्षुसे हम समाध्य होकर सूक्ष्म-जगत् और कारण-जगत् श्रंतर्गत नाम कपकी प्रतिमूर्ति और सकितिक रूप चिद्याकाशमें देखते तथा दिव्य चक्षुसे कारण-जगत्का नाम-रूप प्राप्त करते हैं,—समाधिसे भी प्राप्त करते, स्थूछ चक्षुके सामने भी देख पाते हैं। जो स्थूछ इन्द्रियोंको श्रगोचर है, वह यदि इदिय-गोचर होता है, तो उसको दिव्य चलुका प्रभाव मानना पड़ता है। श्रर्जुन दिव्य चलुके प्रभावसे जाग्रद्वस्थामें भगवानका कारणान्तर्गत विश्वकर देखकर संदेह-मुक्त हुए थे। वह विश्वकर-दर्शन स्थूछ-जगत्का इंद्रियगोचर सत्य न होकर, स्थूछ सत्यकी श्रोद्या सत्य कल्पना है, श्रसत्य या उपमा नहीं।

## स्तवस्तोत्र

धक, साधन और साध्य; इन्हीं तीनों अंगें।
को लेकर धर्म, अर्थ, काम और मोत्त है।
साधकों के मिन्न-भिन्न स्वमावमें भिन्न-भिन्न
साधन आदिए एवं भिन्न-भिन्न साध्य भी
अनुस्त होते हैं। किन्तु स्थूल दृष्टिसे
अनेकों साध्य होते हुए भी स्वम दृष्टिसे
वह साध्य आत्मनुष्टि है। याज्ञचल्वयने अपनी अद्दर्धमिणीको
सममाया है कि आत्माके लिये ही छो, धन, प्रेम, सुख, दु:ख,
जीवन और मरण सब कुछ है, इसलिये आत्मा क्या है, इस

श्रमेकों विज्ञ श्रौर पिएडत कहते हैं कि, श्रात्म-ज्ञानका प्रचड़ा लेकर इतना व्यर्थ माथा किस छिये मारे ? यह सब सूदम विचारमें समय नए करनेकी चातुछता है, संसारका प्रयोजनीय विषय श्रौर मानव-जाति-कल्यासको चेष्टा लेकर रहना चाहिये। किन्तु संसारका कौनसा विषय प्रयोजनीय है, एवं मानव-जातिका कल्यास किससे होगा, इस प्रश्नकी भी तो मीमांसा श्रानहींके करर निर्मर करती है। हमारे शानके अनुसार ही हमारा साध्य होता है, याद हम अपने शरीरको आतमा सममें, तो हम तुष्टि-साधनार्थ श्रीर सब विचार तथा विवेचनोंको जलाव्जलि दे स्वार्थ-तत्पर नर-पिशाच होकर रहेंगे। यदि स्त्रीको ही आत्मवत् देखें श्रीर श्रात्मवत् प्रेम करें, तो हम स्त्रेन (स्त्री-स्वभाव) होकर न्याय श्रीर श्रन्यायका विचार न करके उसकी मनस्तुष्टिके सम्पादनके लिये प्राणपनसे चेटा करेंगे, दूसरेको कष्ट देकर भी उसको सुख पहुँचायेंगे, दुसरेका श्रनिष्ट करके उलीका इष्ट सिद्ध करेंगे। यदि इम देशको हो आत्मवत् देखें, तो निश्चय ही हम एक महान् देश-हितैपी पुरुष होंगे, कदाचित् इतिहासमें अज्ञयकीर्ति भी रख जायँगे, किन्तु अन्यान्य धर्म परित्याग करके दूसरे देशोंका श्रनिष्ट, धन लुएटन श्रौर स्वाधीनताका श्रपहरण कर सकते हैं। यदि भगवानको श्रातमा समर्भे श्रथवा श्रात्मवत् प्रेम करें-पक ही बात है, क्योंकि प्रेम चरम दृष्टि हुई तो -हम सक, योगी और निष्काम कमीं होकर साधारण मनुष्यकी अप्राप्य शक्ति झान अथवा आनन्दोपभोग कर सकते हैं। यदि निर्गुण परब्रह्मको श्रात्मा कहकर जानें, तो परम शान्ति श्रौर छयको प्राप्त हो सकते हैं। 'यो यच्छुद्धः स एव सः'—जिसकी जैसी श्रदा होती है, यह उसी रूपका हो जाता है। मानव-जाति चिरकाछसे साधन करती आ रही है, प्रथम सुद्र, फिर अपेसा-कृत महान् श्रीर ग्रन्ततः सर्वोद्य परात्पर यानी श्रेष्टसे भी श्रेष्ट साध्यका साधन करके गन्तस्य स्थान श्रीहरिके परम-धामको

प्राप्त होती चली आ रही है। एक युग था, कि मानव-जाति केवल शरीरका साधन करती थी। शरीर-साधन उस समयका युग धर्म था; अन्यान्य धर्मीको किनारे रखकर उस समय शरीर-साधन करना ही श्रेयस्कर मार्ग था। कारण यह कि, उसके न होनेसे शरीर, जो शरीर धर्म-साधनका उपाय श्रीर प्रतिष्ठा है, - उत्कर्ष लाभ न करता। इसी प्रकार एक युगर्मे स्त्री और घरवार, एक युगमें कुछ और एक युगमें—जैसे श्राधुनिक युगमें जाति ही साध्य है। सर्वोच्च परात्पर यानी श्रेष्ठले श्रेष्ठ साध्य परमेश्वर, भगवान हैं। भगवान ही सबके प्रकृत और परमातमा हैं, अतएव प्रकृत भी परम-साध्य है। इसीसे गीतामें छिखा है कि, 'सब धर्मका परित्याग करके हमारा ही स्मरण करो। भगवानमें सब धर्मीका समन्वय होता है। उनका साधन करनेसे वे स्वयं ही हमारे भारको सेकर हमें यन्त्र करके स्त्रो, परिचार, कुछ, जाति, मानव सृष्टिकी **एरम-तुष्टि श्रौर परम-कल्याण साधन करेंगे।** 

पक ही साध्यका साधक छोग श्रपने-श्रपने स्वभावातुसार भिन्न-भिन्न तरहसे साधन भी करते हैं। भगवानके साधनका भी पक प्रधान उपाय है स्तवस्तोन्न। पर यह सबका उपयोगी साधन नहीं। ज्ञानीके छिये ध्यान श्रीर समाधि तथा कर्मीके छिये ध्यान श्रीर समाधि तथा कर्मीके छिये कर्म समर्पण ही श्रेष्ठ उपाय है। स्तवस्तोत्र भक्तिका श्रञ्ज है—श्रवश्य ही श्रेष्ठ श्रङ्क नहीं है; क्योंकि श्रकारण प्रेम भक्तिका चरम उत्कर्ष है। वही श्रकारण प्रेम भगवानके स्वक्रपको

स्तवस्तोत्रद्वारा आयच फरनेके पश्चात् स्तवस्तोत्रकी प्रयोज-नीयता अतिक्रम फरके उसी स्वक्षपके योगमें छीन हो जाता है, फिर भी इस प्रकारके भक्त नहीं हैं कि स्तवस्तोत्रन करके भी रह सकें। जिस समय और साधनोंकी आवश्यकता न हो, उस समय भी स्तवस्तोत्रमें प्राणका उच्छ्रास उछ्छ पड़ता है। केवछ रमरण करना होता है कि साधन साध्य नहीं; हमारा जो साधन है, दूसरेका वह साधन नहीं भी हो सकता। वहुतसे भक्तोंकी यही धारणा देखी जाती है कि, जो छोग भगवानका स्तवस्तोत्र नहीं करते, स्तवस्तोत्रका अवण करनेमें आनन्द प्रकाश नहीं करते, वे धार्मिक नहीं हैं। किन्तु यह कथन भ्रोति और संकीर्णताका छन्नण है। उदाहरणार्थ बुद्धदेव स्तवस्तोत्र नहीं करते थे, तथापि कौन बुद्धको अधार्मिक कह सकेगा? साधन करनेके लिये भक्तिमार्ग स्तवस्तोत्रकी छिष्ट है।

भक्त श्रनेक तरहके हैं, तद्युसार स्तवस्तोश्रका श्रयोग भ श्रनेक तरहका होता है। आर्त भक्त दु:खके समयमें भगवानके समीप भयके लिये, सहायताकी प्रार्थनाके लिये उद्धारकी श्राशासे स्तवस्तोत्र करते हैं, और श्रर्थार्थी यानी श्रर्थकी इच्छा रखनेवाले भक्त किसी भी शर्थ-सिद्धिकी आशासे, धन, मान, सुख, पेश्वर्य, जय, कल्याण भुक्ति, मुक्ति इत्यादि उद्देश्यसे संकल्प करके स्तव-स्तोत्र करते हैं। इस श्रेणीके भक्त अनेकी, वार भगवानको प्रको-भन दिखाकर सन्तुष्ट करना चाहते हैं। कितने ही लोग मनो-कामना पूर्ण न होनेपर ईश्वरके कपर कठ जाते हैं, तथा उनको धम्भे ओर जातीयतार

निष्ठुर प्रवन्धक श्रादि श्रपशब्दोंसे विभृपित करके कहते हैं कि अब ईश्वराराधन कभी न करूँगा, उनका मुख कभी न देखूँगा, किसी तरह मन, चच, कर्म अथवा ध्यान-पूजा आदिसे नहीं मानूँगा। बहुतसे छोग इताग्र होकर नास्तिक हो जाते हैं भ्रीर यह निश्चय कर लेते हैं कि यह संसार दु:ख, श्रन्याय श्रीर श्रत्याचारका राज्य है, ईश्वर कुछ नहीं है, उसकी मानना व्यर्थ है। पर यह दोनें। तरहकी भक्ति श्रज्ञ भक्ति है। ऐसा कहकर ईश्वरको भक्ति उपेवाणीय नहीं; क्योंकि अभीष्ट-सिबि न होनेसे हताश होकर अनर्गल विचारोंका निश्चय नहीं करना चाहिये वरन् ईश्वरमें दढ़ भरोसा रखकर अपने कर्म-पथपर दढ़ रहना चाहिये। क्योंकि यह निश्चय है कि ख़ुद्र ही महान होता है। ईश्वरके अकुपापात्र उपासक ही किसी दिन उनके कुपामाजन वनते हैं। श्रविद्या साधन विद्याकी प्रथम सीढ़ी हैं। देखिये, वालक भी अब है, किन्तु उसकी अब्रतामें एक प्रकारका विचित्र माधुर्यं है। बालक भी माताके समीप रोताः दुःखका प्रतिकार चाहता, श्रनेक प्रकारके सुख श्रीर स्वार्थके लिये भाग जाता, इठ करता फिर भी न मिलनेसे वह रूठ जाता और दौरात्म्य करता है यानी उसके हृदयमें अनेक प्रकारके कुभाव पैदा होने छगते हैं पर मा उसे फ़ुसलाती ही रहती है। ठीक यही हाल जगन्जननीका है। जगन्जननी भी प्रसन्न मुखसे अन भक्के सारे कटुवाक्यों और दौरातस्यको सहन करती है।

जिश्वासु यानी जाननेकी इच्छा रखनेवाले भक्त किसी श्रर्थ-सिद्धि श्रयवा भगवानको संतुष्ट करनेके लिये स्तवस्तोत्र नहीं करते। चे तो स्तवस्तोत्रको ग्रुद्ध मगवानके स्वक्रपको प्राप्त करने पवं आत्मीय भाव-पुष्टिका उपाय मात्र ही मानते हैं। द्यानी भक्तोंमें यह प्रयोजन भी नहीं रहता, क्योंकि उन्हें उनका स्वरूप प्राप्त हुआ रहता है, उनका भाव सुदढ़ श्रीर सुप्रतिष्ठित होता है, देवल भावोच्छासके लिये स्तवस्तोत्रका प्रयोजन है। गीतामें कहा है कि, ये चार श्रेणीके भक्त सभी उदार हैं, कोई भी उपेत्तजीय नहीं। सब अगवानको प्रिय हैं, किन्तु ज्ञानी मक सवसे अधिक; कारण यह कि ज्ञानी श्रीर भगवान एकात्म हैं। भगवान भक्तोंके साध्य अर्थात् आतम-क्रवमें ज्ञातस्य और प्राप्य हैं। भ्रानी भक्तमें भी भगवानमें श्रात्मा श्रीर परमात्माका सम्बन्ध होता है। द्वान, प्रेम श्रीर कर्म इन्हीं तीनां ख्त्रोंमें आत्मा श्रीर परमात्मा परस्पर श्रावद्ध हैं। जो कर्स है वह भगवहत्त है, उसमें कोई प्रयोजन या स्वार्थ नहीं, प्रार्थनीय कुछ भी नहीं है। जो प्रेम है, वह कलह और अभिमानश्रन्य-नि:स्वार्थ निष्कलंक ग्रीर निर्मल है, जो ज्ञान हैं वह शुष्क ग्रीर भाव-रहित नहीं, घरन् गम्भीर, तीव ख्रानन्द और प्रेमसे परिपूर्ण हैं। साध्यके एक होते हुए भी जैसे साधक होते हैं, वैसे ही साधन श्रीर वैसे ही भिन्न मिन्न साधकके एकही साधनके पृथक् पृथक् प्रयोग हैं।



#### नवजन्म



तामें अर्जुन ने श्रीकृष्णसे यह जाननेकी इच्छा प्रकट की कि 'जो छोग योग-पथमें प्रवेश करके शेष पर्यन्त पहुँचते न पहुँचते स्वितित-पद और योगभ्रष्ट हो जाते हैं, उनकी क्या गति होती है ? क्या वे पेहिक और पारछौकिक दोनोंके फलोंसे विश्वत हो वायुखिएडत बादलकी भाँति विनष्ट हो जाते हैं ?" भग-

वान श्रीकृष्णने कहा, ''इस लोकमें अथवा परलोकमें इस प्रकारके व्यक्तिका नाश श्रसम्मव है। उत्तम कार्य्यके करनेवाले कहीं भी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होते। समस्त पुर्यलोकमें उनकी गति होती है, वहाँपर दीर्घकालतक वास करके पवित्र और धनाल्य-गृहमें श्रथवा किसी ऐसे योग युक्त महापुरुषके कुलमें जन्म होता है, जिस कुलमें जन्म होना लोगोंको दुर्लभ होता है। फिर वे उस जन्ममें पूर्व जन्मप्राप्त योग-ज्ञान द्वारा चालित होकर योगसिद्धिके लिये चेष्टा करते हैं और श्रन्तमें वे श्रनेक

जन्मके श्रभ्याससे पापमुक होकर परम गतिको प्राप्त होते हैं।" जो पूर्वजन्मघाद विरकालसे आर्य-धर्मके योग-प्राप्त मानका अङ्ग-विशोष है, पाश्चात्य विद्याके प्रभावसे शिचित समुदायमें उसकी प्रवृत्ति पायः नष्टसी हो गयी थी, श्रीराम-कृष्ण लीलासे न्यारे वेदान्त-शिज्ञाके प्रचार श्रीर गीताके अध्ययनमें वह सत्य अब फिर स्थापित हो रहा है। स्थूल-जगत्में जिस प्रकार Heredity (पैत्रक) प्रधान सत्य है. सुदम-जगत्में उसी प्रकार पूर्वजन्मवाद प्रधान स्टत्य है। श्रीकृष्णकी उकिसे ये ही दो सत्य स्थापित हैं। योग-भ्रष्ट पुरुष अपने पूर्वजन्म-प्राप्त ज्ञानके संस्कारसे जन्म प्रहण करते हैं श्रीर उसी संस्कारद्वारा हवाके भोंकेसे चलनेवाली नौकाकी मां ति योग-पथर्मे प्रवृत्त होते हैं। किन्तु कर्मके फलकी प्राप्तिके योग्य शरीरकी उत्पत्तिके छिये उपयुक्त कुछमें जन्म लेनेका प्रयोजन हैं। उत्कृष्ट Heredity (पैत्रिक) योग्य शरीरका उत्पादक है। पवित्र श्रीमान् पुरुषोंके गृहमें जन्म होनेसे पवित्र श्रीर बलयुक्त शरीरका उत्पन्न होना सम्भव हैं, योगीके कुलमें जन्म लेनेसे उत्कृष्ट मन और प्राण गठित होता पर्व उसी तरह-की शिचा और मानसिक गति भी प्राप्त होती है।

मारतवर्षमें लगातार कितने ही वर्षीसे देखा जा रहा है कि एक नई जाति पुरानी श्वान-रहित जातिमें उत्पन्न हो रही है। भारतमाताकी पुरानी सन्तित धर्मा ग्लानि श्रीर श्रधर्ममें जन्म श्रहण करके उसी तरहकी शिक्षा प्राप्तकर श्रल्पायु, जुद्राशय, धन्मे और जातीपमा

स्वार्थ परायण और संकीर्ण हृद्य हो गयी थी। उसमें अनेकी तेजस्वी महात्माझाँने शरीर धारणकर इस भीषण आपि कालमें जातिकी रज्ञा की है। किन्तु वे अपनी शक्ति और प्रतिमाक्ते उपयुक्त कर्म न करके केवल जातिक भविष्य माहा-तम्य श्रीर विशाल कर्मके दोनकी उत्पत्ति करके ही गये हैं। उन्होंके पुरूय-वलसे आज नधीन उपाकी किर्णमाला चारों श्रोर प्रकाश कर रही है। भारतमाताकी नवीन सन्तति श्राज पिता-माताके गुण प्राप्त करनेसे चित्रत रह साहसी, तेजस्यी। वचाशय, उदार, स्वार्थत्यागी, दूसरोंके और देशके हित साधन-में उत्साही तथा उच-त्राकांचा-पूर्ण हो गयी है। यही कारण है कि घाजकल नवयुवक अपने पिता-माताके वशमें न रह असली पथके पथिक हो रहे हैं। वृद्धों और नवयुवकोके मतमें विभिन्नता एवं कार्य्यकालमें विरोध उपस्थित हो रहा है। वृद्धलोग इस सत्ययुगके प्रवर्चक देवी प्रेरणाके वशीभूत नव-युवकोंको स्वार्थ श्रौर संकोर्णताकी सीमामें श्रायद्ध रखनेकी चेष्टा कर बिना समभे किलयुगकी सहायता कर रहे हैं। किन्तु युषकगण महाशक्तिसे उत्पन्न श्रागकी चिनगारियोकी तरह पुरानेके नाश श्रौर नयेकी उत्पत्तिमें उद्यत हैं; वे पितृ-भक्ति श्रीर वाध्यताकी रत्ना करनेमें श्रसमर्थ हैं। इस श्रनर्थकी शांति भगवान ही कर सकते हैं। यह निश्चय है कि, इस महाशक्तिकी इच्छा कमी विफल नहीं हो सकती, और ये नवयुवक जिस कामको करते आ रहे हैं, उस कामको विना पूरा किये वे नहीं मानेंगे। ऐसा होनेका कारण नवयुवकों में पूर्व-पुरुषोका प्रभाव है। अधम Heredity (पैत्रिको) के दोष तथा राज्ञसी शिज्ञाक दोषसे, बहुतसे कुलाङ्गार भी उत्पन्न हुए हैं। जो लोग इस नवीन युगके परिवर्तनकालमें प्रवृत्त है, वे भी उन कुला-हारों में भीतरी तेज और शिकका विकाश नहीं करने पा रहे हैं। नवयुवके में सत्ययुगके प्रकाशका पक पहला छन्नण, धर्म-परायण वुद्धि और बहुतों के हृदयमें योगकी इन्ला और अध-खिली थोग-शक्तिका होना है।

श्रलीपुर-(कलकरे) वाले वमके श्रमियुक्तोंमें श्रशोकनन्दी नामक पक श्रमियुक थे। उन्हें देखकर कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता था कि यह किसी भी षड्यन्त्रमें लिप्त हुए थे। श्रशोकनन्दीको वहुत ही थोड़े श्रौर विश्वास न करने योग्य प्रमाणपर दण्ड दिया गया था। वह श्रन्य देशभकोंकी तरह देशसेवामें रत नहीं हुए थे। बुद्धिले, चरित्रसे तथा प्राणसे वह पूर्ण योगी श्रौर भक्त थे। संसारीके गुण उनमें छूतक नहीं गये थे। उनके पितामह सिद्ध तान्त्रिक योगी एवं उनके पिता भी योग प्राप्त शक्ति-सम्पन्न पुरुष थे। गीतामें जिस योगीके कुलमें उनम होना मनुष्यके लिये श्रत्यन्त दुर्लभ कहकर वर्णन किया हुशा है, श्रशोकनन्दीको वही दुर्लभकुल प्राप्त हुशा था। थोड़ी ही श्रववस्थामें उनके पूर्वजन्मकी योगशक्ति छत्तण एक करके प्रकट होने छगे थे। गिरपतार होनेके बहुत पहले ही उन्हें ज्ञात हो गया था कि उनकी सत्यु युवावस्थामें ही होगी;

ध्रम्भे ओर् जातीपनाउ

इसीसे पढ़नेमें ग्रीर सांसारिक जीवनके पहले श्रायोजन श्रर्यात उद्योगमें उनका मन विलक्षल नहीं लगता था। फिर भी पिताकी सम्मतिसे पूर्वज्ञात असिद्धिकी उपेना करके कर्त्तव्य कर्म समभक्तर घही करते थे पद्यं योग-पथमें भी आहड़ रहते थे। ऐसे समयमें ही वह गिरिएतार किये गये। इस कर्म-फल-प्राप्त आपितमें जरा भी विचलित न होकर अशोकनन्दी जेलमें योगाभ्यास फरनेमें अपनी पूर्णशक्तिका प्रयोग करने छगे। यद्यपि इस सुफद्मेके श्राभियुक्तोंमें बहुतसे छोगेनि इस पथका जवलम्बन किया था. तथापि उन सभेमिं अशोक श्रग्रगरंय न होते हुए भी श्रद्धितीय थे। वे भक्ति श्रीर प्रेममें किसीकी भी श्रपेता हीन नहीं थे। उनका उदार चारत्र, गम्भीर भक्ति श्रौर प्रेमपूर्ण हृदय सबके लिये मुग्धकर था। गोसाईकी हत्याके समय ये Hospital ( अस्पताल ) में रोगीकी दशामें थे। पूर्ण रीतिसे स्वस्थ्य होनेके पहले ही वह निर्जन कारा-वासमें रखे गये। उसी समय उन्हें ज्वर भी श्राने लगा। ज्वर की हालत उन्हें विना वस्त्रके सरदी सहनकर समय विताना पड़ता था। इससे उन्हें चयरोग हो गया और उसी श्रवस्थामें जबिक प्राण-रत्ताकी श्रीर कोई श्राशा नहीं थी,— फठिन दर्गड दिया जाकर वे काल-कोठरीमें रखे गये। चैरिस्टर श्रीयुत चित्तरञ्जनदासकी® पार्थंनासे उनको श्रस्पताल से

<sup>#</sup> देशबन्धुदास महाशयकी महत्वपूर्ण कार्ट्यो एवं अद्भुत देशमिक सहित सचित्र जीवनी अवश्य पढ़िये । मूक्य ॥)

जानेकी व्यवस्था की गयी, किन्तु जमानत देनेपर भी छुटकारा नहीं हुआ। अन्तमें छोटे छाट महोदयकी सहदयतासे अपने घरमें स्वजनोंकी सेवा पाकर मरनेकी अनुमित मिछी। अपीछसे छूटनेके पहले ही ईश्वरने उन्हें शरीर-क्षपी कारावाससे मुक्ति दे दी। अन्त समयमें अशोककी योगशक्ति हदसे ज्यादा बढ़ गयी और मृत्युके दिन विष्णु-शक्तिसे अभिभूत हो सबछोगोंमें भगवानका मुक्तिदायक नाम और उपदेश वितरण कर ईश्वरके नामका उद्यारण करते हुए इन्होंने चाणिक शरीरका त्याग किया।

पूर्वजनम-प्राप्त दुःख-फलका नाश करनेके लिये अशोकनन्दी-का जन्म हुआ था, इसीसे यह अनर्थक कष्ट और ऐसी अकाल मृत्यु हुई। सत्ययुगके प्रवृत्त होनेमें जिस शक्तिकी आवश्यकता होती है, वह शक्ति उनके शरीरमें अवतीर्ण नहीं थी अवश्य, किन्तु उन्होंने स्वामाविक योग-शक्ति-प्रकाशका उज्वल दृष्टान्त अवश्य दिखा दिया है। कमैकी गति ऐसी ही होती है। पुण्यवान लोग अपने पापके फलका नाश करनेके लिए थोड़े समयतक पृथ्वीपर विचरण करते हैं, फिर पापमुक्त होकर दृष्ट शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर धारण करके अन्तर्निहित शक्ति-का प्रकाश और जीवोंके दिवका सम्पादन करनेके लिये पृथ्वी-पर आते हैं।

### जातीय उत्थान



आन्दोलनको धर्मका एक प्रधान थ्रंग समसते हैं, इसीसे उसमें शक्ति ध्यय कर रहे हैं। यह आन्दोलन यदि द्वेषसे उत्पन्न हुआ होता, तो हमलोग धर्मका थ्रंग कहकर कभी भी इसका अवार करनेके लिये साहसी न होते। विरोध, युद्ध और हत्या तक धर्मका थ्रंग हो सकती है, किन्तु होप थ्रोर घृणा धर्मके याहर हैं; क्योंकि ये दोनों ही जगत्की क्रमशः उन्नतिके विकाशमें वर्जनीय हैं। अतः जो लोग स्वयम् इन वृत्तियोंका पोषण करते हैं अर्थात् जो स्वयम् द्वेष और घृणा करते हैं अर्था होष और घृणाको जातिमें फैलानेकी चेष्टा करते हैं, वे अन्नानान्धकारमें पड़कर पापको आश्रय देते हैं। इस आन्दोलनमें कभी भी होष प्रविद्य नहीं हुआ, सो मैं नहीं कह सकता। यदि एक पत्तवाले होष और घृणा करें, तो दूसरे पद्मवालें में भी उसके प्रतिघात

स्वरूप द्वेष श्रौर घृणाका उत्पन्न होना श्रानिवार्य है। इस तरहके पापोंको बढ़ानेके छिये बंगालके कई अंग्रेजी समाचार-पत्र श्रीर उद्धत-स्वभाववाले श्रत्याचारी व्यक्तियोंका व्यवहार ही उत्तरदायी है। सम्वाद-पत्रोंमें प्रतिदिन उपेता, घृणा श्रीर विद्येष सुचक तिरस्कार एवं रेछमें, रास्तेमें हाटमें कितनी ही बार गालियाँ, अपमान और मारतक सहन करके अंतमें उपद्रव सहि-प्ण श्रीर शांत प्रकृति भारतवासियोको भी यह श्रसहा हो गया। श्रंतत: भारतीयोंको भी गालीके बदले गाली और मारके बदले मारका प्रतिदान श्रारम्भ करना पड़ा। बहुतसे श्रंग्रेजोंनेभी अपने देशमाइयों (अंग्रेजों) के इस दोष और अग्रम-सृष्टिके दायित्वको स्वीकार किये हैं। इसके सिवा राज-कर्मचारी भी कठित भ्रमके कारण बहुत दिनोंसे प्रजाके स्वार्थ-विरोधी तथा असंतोष-जनक और हार्दिक आह उत्पन्न करनेवाले कार्यं करते श्रा रहे हैं। मनुष्यका स्वभाव कोघंसे घिरा हुशा होता है; स्वा-र्थमें वाधा पड़ने, अनुचित व्यवहार अथवा प्राणसे प्रिय वस्तु या भावपर दौरात्म्य होनेसे वह सब-प्राणियोंमें विद्यमान को चाम्रि जल उठती है; फिर को घके आधिक्य और अन्ध-गतिके कारण हेष और हेषसे उत्पन्न आचरण भी उत्पन्न हो जाते हैं। भारतवासियोंके शरीर में बहुत दिनोंसे अंग्रेज : **व्यक्ति**-विशेषोंके अन्यायी आचरण और उद्धत बातों एवं वर्तमान शसन-प्रणालीमें प्रजाका कोई सी प्रकृति अधिकार या न्तमता न रहनेके कारण भीतर ही भीतर असन्तोष अलचित

धमी और जातीपतार

भावसे घढ़ने लगा। अन्तमें लार्ड कर्जनके शासन-कालमें घर असन्तोप तीद्र आकार घारण करके घंग-विच्छेरसे उत्पन्न श्रसह्य मर्स्भवेदनाकं कारण श्रसाघारण क्रोघ देशभरमें सभक उठा और अधिकारिवर्गकी निजह नीतिके फारण वह देवमें परिणत हो गया। इम यह भी स्वीकार करते हैं कि उस समय वहतले लोगोंने क्रोधमें द्यधीर होकर उस हेपानिक कारण अपनी आहुति भी दी थी। पर ६१वरकी लीला घड़ी ही विचित्र है। उनकी सृष्टिमें शुभ और अशुमके द्वन्हसे जगत्की कमोशिति परिचालित पर्व पायः ही अशुभ, शुभकी सहायता करता और ईश्वरके इच्छित मंगलमय फलको पैदा करता है। यही कारख है कि, वह परम श्रग्नुभ जो हेपकी खिष्ट था, उसका भी यह धुभ फळ हुन्ना कि तहासाच्छ्रच भारतवासियोंमें राजसिक शक्तिके उत्पन्न होनेकी उपयोगी उत्कट राजसिक प्रेरणा उत्पन्न हुई। किन्तु यही कहकर हम श्रशुम या श्रशुमकारियोंकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, जो लोग राजसिक श्रहंकारके श्रावेशमें श्रशुम कार्य्य करते हैं, उनके कार्योद्वारा ईएवर-निर्दिष्ट शुभकलकी सहायता होती है, कहकर उनका दायित्व और फलभोगकप धंधन कुछ भी कम नहीं किया जा सकता। जो छोग जातिगत द्वेषका प्रचार करते हैं, वे भूल करते हैं; द्वेषके प्रचारसे जो फल होता है, नि:स्वार्थ धर्म-प्रचारसे उसका दसगुना फल होता पर्व उससे अधर्म और अधर्मसे उत्पन्न पापफलका भोग न होकर घर्मवृद्धि और अमिश्रित पुरायकी सृष्टि होती है। हम जातीय द्वेप श्रीर घृणा उत्पन्न करनेवाली वातेंका उल्लेख विल-कुल ही नहीं करेंगे; दूसरोंको भी इस प्रकारके अनर्थकी सृष्टि करनेसे रोकेंगे। जाति-जातिमें स्वार्थ-विरोध होनेसे -- अर्थात् यदि एक जातिके स्वार्थ-साधनसे हमारी जातिका स्वार्थनाश हो श्रीर हमारी जातिके रवार्थ-साघनसे दूसरी जातिके स्वार्थका, नाश हो - तथा वर्तमान अवस्थाका अपरिहार्य अंग स्वरूप होने से, इम दूसरी जातिका स्वार्धनाश श्रीर श्रपनी जातिका स्वार्थ-साधन करनेमें कानून और धर्म-नीतिके अधिकारी हैं अत्याचार या अन्याय कार्य होनेपर हमें उसका तीव्र उरलेख एवं जातीय शक्तिका संघात श्रर्थात् संगठन श्रीर सव तरहके वैघ उपार्यो श्रीर वैध प्रतिरोधी द्वारा खंडन करनेके लिए कानून श्रीर धर्म-नीतिसे अधिकारी है। कोई भी व्यक्तिविशेष, चाहे वह राज-कर्म-चारी हो, श्रयवा देशवासी ही क्यों न हो, श्रमंगल-जनक श्रन्याय श्रीर श्रयौक्तिक कार्ये श्रथवा मत प्रकट करनेपर हम सभ्य समा-जोचित श्राचारका श्रविरोधी तिरस्कार करके उस कार्य श्रथवा मतका प्रतिवाद और खंडन करनेके श्रधिकारी हैं। किन्तु किसी भी जाति या व्यक्तिपर द्वेप अथवा घुणाका पोपण अथवा सुजन करनेसे हम उसके श्रधिकारी कदापि नहीं हो सकते। हाँ यदि ठीक काम करते हुए इस प्रकारका छौद्धन छगाया जाय तो बात ज़दी हैं; पर भविष्यमें जिससे वह दोषारोपण भी न किया जा सके, यही हमारा सवलोगों पवं खासकर जातीय समाचार-पत्रों श्रीर कार्य-कुशल नवगुवकेकि प्रति कथन है।

धम्मे और जातीयवार

आर्योक्त शान, आर्योकी शिका और आर्योका आदर्श, जड़ ज्ञानवादी तथा राजसिक मोगपरायण पाश्चात्य जातिके जान, शिका और आदर्शसे विलक्षल स्वतंत्र है। यूरोपियनकं मतमें स्वार्थ और छुखकी खोजके ग्रमायमें कर्म अनाचारणीय है-द्यर्थात् जिस कामके करनेसे स्वार्थ और सुखं प्राप्त होनेकी सम्भावना न हा उसे नहीं करना चाहिये, — हेपके अभावमें विरोध और युद्ध होना श्रसम्भव है। चाहे सकाम कर्म करना हो, श्रथवा कामना-हीन संन्यासी होकर ही वर्यों न रहना हो, यही यूरीपियनोंकी घारणा है। जीविकाके लिए संगठनमें जगत् गटित और जगत्की फमशः उन्नति साधित होती है, यही उनके विद्वानका मूलमन्त्र है। श्रायोंने जिस दिन उत्तर कुरुसे द्विणकी और यात्रा करके पञ्चनद-( पंजाव ) की भूमिमें प्रवेश किया, उसी दिन उन्होंने सनातन शिला प्राप्त करके जगत्की इस सनातन स्थापनाको भी जान लिया कि, यह घिशव झानन्द-गृह है, प्रेम, सत्य और शक्तिके विकाशके लिए सर्वट्यापी नारायस स्थावर-जङ्गम, मनुष्य-पशु, कीट-पतंग, साधु-पापी, शद्यमित्र तथा देवता और श्रसुर सवमें प्रकट होकर जगन्मय क्रीड़ा कर रहे हैं। सुख, दुख, पाप, पुरुष, बन्धुरव, श्वुरव, देवत्व श्रीर श्रसुरत्व सब कीड़ाके छिए है। मित्र श्रु सभी कीड़ाके सहचर दो भागोंमें विभक्तकर स्वपन्न ग्रौर विपन्नकी सृष्टि हुई है आर्यछोग मित्रकी रचा तथा शत्रुका नाग्र करते थे, किन्तु उसमें बनकी आसिक नहीं थी। वे सर्वत्र, खब आणियोमें, सब

घस्तुओंमें, सब कामीमें और सब फलीमें नारायणको देखकर इए-घनिए, शत्रु-मित्र, सुख-दु:ख, पाप-पुग्य तथा सिद्धि-श्रसिदिमें समभाव रखते थे किन्तु इस समभावका यह अर्थ नहीं कि सब परिणाम उनको इप्ट, सबलोग उनके मित्र, सारी घटनाएँ उनको सुखदायिनी, सब कर्म उन्हें करने योग्य और सव फल उन्हें वाञ्जनीय थे। बिना सम्पूर्ण योगकी प्राप्ति हुए इन्द्र मिटता नहीं, श्रीर वह श्रवस्था बहुत कम लोगोंको पाप्त होती है; किन्तु आर्य-शिना साधारण आर्थीकी सम्पत्ति है। श्रार्यलोग इए-साघन श्रीर श्रनिएके इटानेमें सबेए रहते थे, किन्तु इए-साधनसे विजयके मदसे मत्त नहीं होते थे और न श्रानिए-सम्पादनमें भीत ही होते थे। मित्रका साहार्य्य और शत्रुकी पराजय उनकी चेष्टाका उद्देश्य होता था, किन्तु वे शतुसे द्वेप और मित्रका श्रन्याय पद्मपात कभी नहीं करते थे। श्रार्यलोग कर्चन्यके श्रनुरोधसे स्वजनीका संहार भी करते थे श्रीर विपत्तियोक्ते प्राणुकी रत्ताके छिये प्राणुत्याग भी करते थे। सुख उनको त्रिय और दु:ख उनको श्रविय श्रवश्य होता था, किन्तु न तो वे सुखमें अघीर ही होतेथे और न दुखमें घेर्य और भीतिके भावसे डिगते ही थे। वे पापको हटाते श्रीर पुरवका संचय करते थे, किन्तु पुराय-कर्ममें गर्वित और पापमें पितत-शोनेसे वालककी तरह रोते नहीं थे वरन् हँ सते-हँ सते समाजसे उठकर शरीर-ग्रुद्धि करके फिर आत्मोक्रति करनेमें सचेष्ट हो जाते थे श्रार्यलोग कर्मकी सिद्धिके लिए विपुल प्रयास करते

इन्हें और जारीपगु

थे. इजारों बार पराजय होनेपर मी विरत नहीं होते थे, किन्तु श्रीसिद्ध में दुर्श्वट, विमर्पे या विरत होना उनके तिर अवमें या। अवस्य ही जब कोई योगाइड़ होकर गुजार्तात मावसे कर्न करनेने समर्थ होता था, तव उनके लिए इन्द्रका अंत हो जाटा था। जगजनर्ना जो कार्य देटी थीं, वे विना विचारे वई करते, को कठ वह देवी, प्रवत्ववापूर्वक उसका भीग करते, स्वाह कड़कर को क्षत्र निर्दिष्ट करतीं, वसीको सेकर माटाकः कार्यं चाधन करते, विगत कहकर जो कुछ दिखाडी ङ्जीहे झारेगानुचार दमन या नाग्र करते थे ! वस, यही गिता ब्रादेशिका है। इस शिकार्ने द्वेन क्रीट कृषाको स्थान नहीं है। नारायए सब सनहहै। किससे द्वेष करेंगे और किससे घृणा करेंगे ? इन परि पाडात्य भावसे राजनीतिक आन्दोलन करें, वो द्वेप और वृता ऋविवाये है पर्व पाआत्योंके मवसे निन्द-नीय सी नहीं है, क्योंकि स्वार्यका विरोध है, एक एक्का उत्थान श्रीर वृत्तरे पक्का पटन है: किन्तु इनारा उत्यान केवल आर्थ-क्रांतिका डरयान नहीं, बरन् आर्य-चारक, आर्य-शिक्षा और ब्रार्थ-बर्मका उत्थान है। ब्रान्होलनको पहली ब्रवस्थान पाखात्य रावनीतिका प्रमान वड़ा प्रवत्र था, फिर भी आर्यामिमानके र्टात्र अनुमदने धर्म-प्रधान दूखरी अवस्था पस्तुत हो गयी है। एवरीते वर्मका अंग है, किन्तु उतका आर्य-सव और आर्य-वर्नके अनुमोदित उपायोंसे आचरए करना चाहिये। इन इपने भिविषके आठा-स्वरूप युवक-सम्प्रशयकसे कहते

धम्भे और जातीयमा

हैं कि यदि तुम्हारे हृद्यमें द्वेष हो, तो शोघ उसे दूर करो। क्योंकि विद्वेषकी तीव उत्तेजनामें चिएक राजिसक बल जागृत होता है और शोघ नष्ट हो दुर्बलतामें परिएत है। जाता है। जो लोग देशके उद्धारके लिए प्रतिशा-बद्ध और प्राण समर्पण कर चुके हों, उन लोगोंमें प्रवल भ्रात-भाव, कठोर उद्यम, लोहेके समान हदता और जलती हुई आग के समान तेजका संचार होना श्रावश्यक है। यह निश्चय है कि उसी शक्तिसे हमारा विखरा हुआ बल जुड़ेगा और हम बहुत दिनोंके लिए विजयी होंगे।



### न्यारेकी समस्या



रतवर्षके शिक्तित साम्प्रदायपर प्रायः सौ वर्षीसे पश्चिमां भावोंका पूर्ण श्राधिपत्य होनेके कारण वे आर्य-झान और आर्य-भाव से वंचित होकर शक्ति-होन, पराध्य-प्रवण, तथा अनुकरण-प्रिय हो गये थे। इन्हीं तामसिक भावोंका इस समय नाश हो रहा है। इन भावोंकी उत्पक्ति क्यों हुई, एक

वार उसकी मीमांसा करना आवश्यक है। अठारहवीं शतान्दीमें तामसिक अज्ञान और घोर राजसिक प्रवृत्ति भारत वासियोंको निगल गई थी, देशमें हजारों स्वार्थ-परायण, कर्तव्यविमुख देश-द्रोधी, शकि-सम्पन्न तथा आसुरी प्रकृतिके लोगोंने
जन्म प्रहण करके पराघीनता के अनुकूल समय प्रस्तुत कर
दिया था। मगवानके गूढ़ रहस्यका सम्पादन करनेके लिये
उसी समयमें द्वीपान्तरवासी (विदेशी) अंग्रेज व्यवसायियोंका
भारतमें आगमन हुआ। पापके भारसे व्याकुल भारतवर्ष अनाः
यास ही विदेशियोंके हस्तगत हो गया। इस अद्भुत काएडको
देखकर इस समय भी संसार आअर्थान्वित है। इसकी कोई भी
संतोषजनक मीमांसा न कर सकनेके कारण सबलोग अंग्रेजजातिके गुणेंकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि

अंग्रेज-जातिमें अनन्त गुण हैं, न होनेसे वह पृथ्वीकी अष्ठ दिग्वि-जयी जातिपर अधिकार न कर सकती। किन्तु जो लेग कहते हैं कि मारतवासियोंकी निरुष्टता, अंग्रेजेंकी अष्ठता, भारत-चासियोंका पाप और अंग्रेजेंका पुग्य ही इस अद्भुत घटनाका पक्रमात्र कारण है, वे पूर्ण भ्रान्त न होते हुए भी लोगेंके मनमें कई भ्रान्त घारणायें उत्पन्न करते हैं। अतप्य इस विपयकी स्टम अनुसन्धानपूर्वक निर्मूल भीमांसा करनेकी चेष्टा करना आवश्यक है। क्योंकि विना अतीतकी सूक्ष्म खोज किये मविष्य-की जातिका निर्णय करना दु:साध्य है।

श्रंग्रेजोंका भारतपर विजय करना संसारके इतिहासमें श्रतुल्नीय घटना है। यह विशाल देश (भारत) यदि श्रवभ्य, दुर्वल या श्रश्न श्रौर श्रवमर्थ जातिका निवास-स्थान होता, तो इस तरहकी यात न कही जाती। किन्तु भारतवर्ष राजपूत, मराठा, सिख, पठान, श्रौर मुगल प्रभृति वीरांका निवास-स्थान एवं तीहण बुद्धि बंगाली, चिन्ताशील मदासी तथा राजनीतिश्च महाराष्ट्रीय श्राह्मण भारतमाताकी संतान हैं। श्रंग्रेजोंकी विजयक्ष समय नानाफड़नवीसके समान विचल्लण राजनीति-जाता, माधोजी सिन्धियाके सहश युद्ध-विशारद सेनापित तथा हैदर-श्रली श्रौर रणजीतिसिहके समान तेजस्वी श्रौर प्रतिभाशाली राज्य-निर्माता व्यक्तियोंने इस देशके प्रत्येक प्रान्तमें जन्म श्रहण किये थे। श्रठारहवीं श्रताब्दीमें भारतवासी तेजमें, शौर्थ-में, तथा बुद्धिमें किसी भी जातिकी श्रपेद्या कम नहीं थे।

श्रठारहवीं शताब्दीका भारत सरस्वतीका मंदिर, स्हमीका भएडार श्रीर शक्तिका फ्रीड़ा-स्थान था। पर जिस देशको प्रवस्र श्रीर घर्द्धन-शोल मुसलमान छोग सैकड़ों वर्षीके पूर्ण प्रयास श्रीर श्रत्यन्त कष्टसे जीतकर कभी भी उसपर निर्विघ्न शासन नहीं कर सकें, उसी देशने पचास वर्षके भीतर अनायास ही मुद्रीभर श्रंग्रेज व्यापारियोंका श्राधिपत्य स्वीकार कर लिया; वही देश सी वर्षमें ही अंग्रेजोंके एकच्छत्र साम्राज्यकी छाया-में निश्चेष्ट भावसे निद्रित भी हो गया ! कहोने कि एकताका श्रभाव इस परिणामका कारण है। मैंने स्वीकार किया कि श्रवश्यमेव एकताका श्रभाव हमारी दुर्गतिका एक प्रधान कारण है; किन्तु भारतवर्षमें किसी भी समय एकता नहीं थी। न तो महाभारतके समयमें ही एकता थी और न चन्द्र-गुप्त तथा खशोक के समयमें ही थी। मुसलमानेकि शासन-काल-में भी एकता नहीं थी और न अठारहवीं शताब्दीमें ही एकता थी। इसलिये एकताका स्रभाव इस ऋद्भुत घटनाका एकमात्र कारण नहीं हो सकता। यदि कही, अँग्रेजोंका पुराय इसका कारण है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन्हें उस समयका इतिहास ज्ञात है, क्या वे यह कहनेके लिये साहस करेंगे कि उस समयके श्रंग्रेज व्यापारी उस समयके भारतवासियेकी अपेदाा गुण और पुरायमें श्रेष्ठ थे ? जिन क्लाइव और वारेन हैस्टिग्स प्रमुख अफसरीने भारत-भूमिको जीत और लुटकर जगतमें श्रतुलनीय साहस, उद्यम और दुरात्माभिमान एवं

ध्रम् और जातीपंता

श्रतुल्रनीय दुर्गुणोंके जगत्में अपनेको दृष्टान्त वना गये हैं, उन निष्ठुर, स्वार्थ-परायण, श्रर्थ-लोलुप, शिक-सम्पन्न रान्नसोंकी बातें सुननेपर हँसीका रोकना दुष्कर हो जाता है। साहस, उद्यम और दुरात्माभिमान असुरोंका गुण और असुरोंका पुण्य है, और घही पुण्य क्लाइव प्रभृति श्रंग्रेजेंका था। किन्तु उनका पाप भारतवासियोंके पापकी श्रपेना जरा भी कम नहीं था। श्रतप्य यह कहना कि इस आश्चर्यजनक कार्यके होनेका कारण श्रंग्रेजेंका पुण्य है, उचित नहीं।

त्रंग्रेज भी श्रसुर थे और भारतवासी भी श्रसुर थे, ऐसा कहनेसे देव और श्रसुरमें युद्ध नहीं होता, बिक श्रसुर श्रसुर-में युद्ध होता है। श्रव प्रश्न यह उठता है कि पाश्चात्य श्रसुरी-में ऐसा कौनसा महान गुण था, जिसके प्रभावसे उनका तेज, शौर्य और बुद्धि सफल हुई, और भारतवासी श्रसुरीमें ऐसा कौनसा सांवातिक दोष था जिसके प्रभावसे उनका तेज, शौर्य श्रीर बुद्धि विफल हुई १ इस प्रश्नका पहला उत्तर यह है कि, भारतवासी और सव गुणों में श्रंग्रेजों के समान होते हुए भी जातीय-भाव रहित थे, और श्रंग्रेजों में उस गुणका पूर्ण विकास था। इस बातसे कोई यह न समक्ते कि, श्रंग्रेजलोंग स्वदेश-प्रेमी थे, स्वदेश-प्रेमकी प्रेरणासे वे भारतमें बहुत बड़ा साम्राज्य-गठन करनेमें समर्थ हुए थे। स्वदेश-प्रेम श्रीर जातीय-भाव दोनेकी स्वतंत्र वृत्तियाँ हैं। स्वदेश-प्रेमो श्रापन देशकी सेवाके मावमें उन्मस्त, सब जगह श्रपने देशके हितका ध्यान रखता

धम्भे और जातीपना

अपने सब कार्योंको स्वदेशको इष्टदेवता समभ यहरूपसे अर्थण करके देशकी भलाईके लिये करता और देशके स्वार्थको ही अपना स्वार्थ सममता है। पर अठारहवीं शताब्दीके **अँग्रेजीका** यह भाव नहीं था ; यह भाव किसी भी जड़वादी पाश्वात्य जातिके हृदयमें स्थायी रूपसे नहीं था। ऋँग्रेजछोग स्वदेशके हितके लिये भारतमें नहीं श्राये थे, और न उन्हें ने स्वदेश-हितार्थ भारतको जीता ही था, वे तो वाणिज्यके लिये, अपने श्रपने आर्थिक लाभके लिये भारतमें आये थे ; उन्हें।ने स्वदेश की भलाईके लिये भारतको विजय नहीं किया था ; बर्लिक बहुत से अँग्रेजोने अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिये जीता था। किन्तु स्वदेश-प्रेमी न होते हुए भी जातीय भावापन्न थे। हमारा देश श्रेष्ठ है, हमारी जातिका आचार विचार, धर्म, चरित्र, नीति, वल, विकम, बुद्धि, मत और क्रमीत्कृप्टता तुलना-रहित है पवं द्सरी जातिके छिये दुर्छभ है, यह श्रभिमान है ; हमारे देशके हितमें ही हमारा हित हैं, हमारे देशके गौरवमें ही हमारा गौरव है तथा हमारे देशभाइयोकी चुद्धिमें ही इमारी वुद्धि है, यह विश्वास है; क्षेचल अपना स्वार्थ साधन न करके उसके साथ देशका स्वार्थ-सम्पादन करना, देशके मान, गौरष श्रीर बुद्धिके छिये युद्ध करना प्रत्येक देशवासीका कर्त्तं है तथा भावश्यकता पड़नेपर उस युद्धमें निर्भीकता पूर्वक प्राण विसर्जन करना चीरोंका धर्म है, यह कर्तस्य बुद्धि जातीय मावका प्रधान छत्त्रण है। जातीय भाव राजसिक भाव

है और स्वदेश-प्रेम सात्विक भाव है। अपने "झहं" और देश-के "श्रहं" का जो छोग त्याग कर सकते हैं, वे ही आदर्श देश-प्रेमी हैं श्रीर जो श्रपने सम्पूर्ण झहंकी पृथक् रख उसके द्वारा देशका श्रहं यदाते हैं, वे जातीय भावापन हैं; इस समयके भारतवासी जातीय भावसे शून्य थे। वे कभी भी जातिका हित नहीं देखते थे, सो वात नहीं कही जा सकती, किन्तु जातिके और अपने हितमें लेशमात्र विरोध होनेसे प्राय: जातिके हितकी इति श्री करके अपना हित-सम्पादन वे अवश्य करते थे। एकता-के अभावकी अपेवा जातीयताका अभाव हमारे विचारसे विशेष नाशकारक दोप है। देशभरमें पूर्ण जातीय भाव क्यास होने से इन नाना प्रकारके भेदोंसे परिपूर्ण देशमें भी पकताका होना सम्भव है, क्षेवल पकता चाहिये, पकता चाहिये—कहनेसे पकता साधित नहीं होती। यही श्रंग्रेजोंके भारत-विजयका प्रधान कारण है। श्रसूरों श्रसुरोंमें संघर्ष होनेसे ही जातीय भावा-पन्न और पक्तता-प्राप्त असुरोंने जातीयता-ग्रन्य और पकतारहित समान गुण-विशिष्ट असुरोंको पराजित किया। विधाताका यह नियम है कि जो दत्त और शकिमान होता है, वही कुस्ती ( लडने ) में जीतता है; जो तीव्र गतिवासा और सहिष्णु होता है. वही दौड़में निश्चित स्थानपर पहले पहुँचता है। सचरित्र या पुरायवान होनेसे कोई दौड़ या कुस्तीमें जयी नहीं होता, घरन् जयी दोनेके लिये उपयुक्त शक्तिका होना आवश्यक है। इसी तरह ज़ातीय भावके विकाशसे दुश्चरित्र और आसुरिक

धमीओर जातीपता

जाति भी साम्राज्य स्थापन करनेमें समर्थ होती है, और जातीय भावसे रहित सन्धरित्र तथा गुण-सम्पन्न जाति भी पराधीन हो अन्तमें अपने चरित्र और गुणको खोकर अधोगति-को प्राप्त होती है।

राजनीतिकी श्रोर देखनेसे यही भारतके विजयकी श्रेष्ठ मीमांसा है; किन्तु इसमें और भी गज्मीर सत्य स्थापित है। कहा जा चुका कि, तामसिक श्रज्ञान और राजसिक प्रवृत्तिकी भारतमें बहुत प्रवस्ता हो गयी थी। यह अवस्था पतनके पद्दलेकी अवस्था थी। रजोगुणी सेवामें राजसिक शक्तिका विकाश होता है, किन्त देवल रज शोध ही तमोमुखी हो जाता है श्रीर उद्धत वन्धन-रहित चेष्टा वहुत जल्द श्रवसन्न श्रीर शान्त होकर श्रमवृत्ति, हीनता, विपाद श्रौर निश्चेष्टतामें परि-गत हो जाती है। सरवमुखी होनेपर ही रजीशकि स्थायी होती है। सारियक भाव न भी होनेसे. सारियक ग्रादर्शका होना श्राषश्यक है; उसी श्रादर्शद्वारा रजोशिक श्टंखलित होती श्रीर स्थायी वल पाप्त होता है। स्वाघीनता और सुश्रृंखलता ये दोनों महान श्रादर्श श्रॅंगरेजोंमें वहुत दिनोंसे थे, श्रौर इन्हींके वस्रसे श्रॅंगरेजलोग जगत्में प्रधान श्रौर दीर्घ विजयी हुये। उन्नीसर्वी शताब्दीमें परोपकारकी इच्छा भी जातियोंमें जागृत हुई थी, उसके वलसे इंगलैंड जातीय महत्वकी अन्तिम अव-स्यामें जा पहुँचा था।

ं यूरोपमें जिस भान-तृष्णाकी प्रवस्त्र प्रेरणासे पाश्चात्य जाति-

ने सैकड़ों वैक्षानिक आविष्कार किये हैं और जरासे श्वानकी लालचसे सैकड़ों मुतुष्य प्राणतक देनेके लिये तैयार हो जाते हैं, वही वलीयसी सारिवक शान-तरणा श्रंगरेज जातिमें विकशित थी। इसी सात्विक शक्तिसे ग्रांगरेजलोग वलवान थे श्रीर इसी सात्विक शक्तिके अवसीण होते जानेसे अंगरेजोंका प्राधान्य तेज और विक्रम जीए होनेका भय, विषाद श्रीर श्रात्म-शक्तिपर श्रविश्वास होता जा रहा है। दूसरी श्रोर भारतवर्ष-के लोग महान सारिवक जातिके थे, उसा सारिवक बलसे ही ज्ञान शौर्य और तेजवलमें अद्वितीय हो गये थे पवं पकता-रहित होनेपर भी हजारों वर्पतक विदेशियोंके आक्रमणको रोकने श्रीर उनका नाश करनेमें समर्थ थे। श्रन्तमें रजोगुणकी वृद्धि और सतोगुणका हास होने लगा। मुसलमानोंके आग-मन कालमें ज्ञानके विस्तारका संकुचित होना आरम्भ हो गया था, उस समय रजोगुण प्रधान राजपूत जाति भारतके राज्य-सिंहासनपर सारूढ़ थी; उत्तर भारतमें युद्ध-वित्रह स्रात्म-कलहका प्रधान्य श्रीर वङ्गदेशमें वीद्यधर्मकी श्रवनतिमें ताम-लिक भाव प्रवल था। अध्यातम द्वानने द्विण भारतमें आश्रय **ढिया था, श्रत: उसी सत्वव**ळके प्रभावमें दित्तण भारत बहुत दिनोतक स्वाधीनताकी रक्ता करनेमें समर्थ हुआ था। फलतः ज्ञान-तृष्णा पवं ज्ञानको उन्नति रुकने लगी और उसके स्थानमें पारिहत्यका मान और गौरच बढ़ने छगा; आध्यात्मिक ज्ञान, थीगिक शक्तिका विकाश और भीतरी (आन्तरिक) उन्नतिके धन्मे और जातीपमा

स्थानमें तामसिक पूजा श्रीर सकाम राजसिक व्रतोदापनका चादुल्य दोने लगा; वर्णाधम धर्म लुप्त दोनेसे लोगोंने बाहरी श्राचार और कियाश्रोंको श्रधिक मुल्यवान समभना भारम किया। इसी प्रकार जाति-धर्मके लोप होनेसे ही प्रीस, रोम मिश्र श्रीर श्राप्ट्रियाका पतन हुश्रा था, किन्तु सनातन धर्माव-हम्बी आर्य-जातिमें उस सनातन प्रसवसे बीच-बीचमें सङ्जी-वनी अमृतधारा छृटकर जातिकी प्राण्डल। करती थी। शंकर, रामानुज, चैतन्य, नानक, रामदास, तुकारामने उसी श्रमृतसे खींबकर मरणाहत भारतमें प्राणका संचार किया था । किन्तु रज और तमके स्रोतकी उस समय ऐसी शक्ति थी कि उसके खिंचायले उत्तम भी द्यधममें परिएत हो गया, साधारण लोग शंकर-प्रदत्त ग्रानद्वारा तामसिक भाषोंका समर्थन करने स्रो, चैतन्यका प्रेम-धर्म घोर तामसिक निश्चेष्टता के आश्रयमें परिणत होने लगा और रामदासकी शिक्षा पाये हुए महाराष्ट्रीयोंने छपने महाराष्ट्र धर्मको भूलकर स्वार्थ-साधन श्रीर श्रात्म कलहमें राकिः का व्यवहारकर शिवाजी और वाजीगवका स्थापित किया हुआ साम्राज्य नष्ट कर दिया। अठारहवीं शताब्दीमें इस स्रोतकी पूरी तेजी देखी गयी थी। उस समय समाज श्रीर धर्म कुछ छोगोंमें आधुनिक विधान-कक्तिओंकी क्षुद्र गाँउमें झावद्ध, वाहरी आचार और कियाका आहम्बर धर्मके नामसे स्थित आर्थ-श्चान छोप, श्रार्थ-चरित्र नए श्रोर सनातनधर्म समाजको छोडकर सन्यासियोके वनवासमें और भक्तोंके हृद्यमें छिप गया। भारत

उस समय घोर तमान्धकारमें आच्छन था श्रीर प्रचंड राज**ः** सिक प्रवृत्ति बाहरी धर्मके पर्देमें, स्वार्थ, पाप, देशका, अमंगल श्रीर दूसरोंका श्रानिष्ट यथाशक्ति साधन करती थी। देशमें शक्तिका श्रभाव नहीं था, किन्तु श्रार्य-धर्म श्रौर सत्वके छोप होनेके कारण श्रातम-रचामें श्रसमर्थं उस शकिने श्रातम-नाश कर दिया। अंतमें अंगरेजोंकी आसरिक शकिसे पराजित होकर भारतकी श्रासुरिक शक्ति श्रंखिलत श्रीर कैंद हो गया। भारत पूर्णं तमोभावके आवेशमें निद्रित हो गया। तेज हीनता, अप्रवृत्ति श्रहान, श्रक्मरेएयता, दूसरे धर्मकी सेवा, दूसरोंका श्रनुकरण, श्रात्मविश्वासका श्रमाव, श्रात्म-सम्मानका नारा, दासत्व-प्रियता, दूसरेके आश्रयमें त्रात्मोन्नतिकी चेष्टा, विषाद, श्रात्म-निन्दा, ब्रुद्राशयता, श्रालस्य इत्यादि सभी तमोभाष-सूचक गुण हैं। इन समोंमेंसे उन्नीसवीं शताब्दीके भारतमें किसका श्रभाव था ? उस शतान्दीकी सारी चेष्टाएँ उन सब गुणोंकी प्रबलतासे तामसी शिक्तके विह सब जगह दिखायी पड़ते हैं।

परमात्माने मारतको जिस समय जगाया, उस समय उस जागरणके पहले श्रावेशसे जातीय भावके उद्दीपनकी ज्वालामयी शक्ति जातिके ऊपर ऊपर खरतर वेगसे प्रज्वलित होने लगी, साथ ही उन्होंने स्वदेश-प्रेमका नशा भी युवकोंमें उत्पन्न किया। हम पाश्चात्य जातिके नहीं हैं; हम पिश्यावासी, भारतवासी श्रीर श्रार्य हैं। हमलोगोंमें जातीय भाव है, किन्तु उसमें स्वदेश-प्रेमका संवार न हानेके कारण हमारा जातीय भाव धुम्भी और जातीयनार

परिस्फुट नहीं हो रहा है। उस स्वदेश-प्रेमकी दीवार है मात-पूजा। जिस समय वंकिमचन्द्रके "वन्देमातरम्" गानने वाह्ये-न्द्रियोंको लांघ करके प्राणमें आघात किया, उस दिन हम-लोगोंके हृदयमें स्वरेशप्रेम जाग उठा श्रौर माताकी दिन्य मूर्ति हृदयमें बैठ गयी। स्वदेश माता और स्वदेश भगवान, यही वेदान्त-शिलाके भीतर प्रधान शिला जातीय उत्धानके बीज स्वरूप हैं। जिस तरह जीव परमात्माका ग्रंश श्रीर उसकी शक्ति परमात्माकी शक्तिका श्रंश है, उसी तरह ये सात करोड़ वंगवासी, तीस करोड़ भारतवासियोंके श्रंश हैं। उसी तीस करोड़को आश्रय देनेवाली शक्ति स्वक्विणी अनन्त भुजान्विता, विपुळ-वळ-ग्राळिनी भारत-जननी परमारमाक्षी एक शक्ति, भाता देवी, जगरजननी कार्ला ही हैं, फेवल कप-विशेषका अंतर है। इस मातु-प्रेम श्रीर मातु-मूर्चिको जातिके मनमें प्राणुमें जाग-रित श्रीर स्थापित करनेके लिये इधर कई वर्षोकी उचेजना, **डचम, कोलाहल, अपमान, और लांबुना सहन करना परमात्मा** फें विधानमें विहित था। वह कार्य अव सम्पन्न हो गया है। पश्चात क्या होगा ?

पाश्रात् श्रार्यं जातिकी पुरानी शक्तिका पुनरुद्धार होगा।
प्रथम श्रार्य-चरित्र श्रोर शिका, द्वितीय यौगिक-शक्तिका संचार
श्रीर तृतीय श्रार्योके योग्य ज्ञान-तृष्णा श्रीर कर्म-शक्तिद्वारा नवयुवकों की श्रावश्यक सामग्रीका संचय प्रवं हथर कई वर्णोकी उन्मादिनी उत्तेजनाको श्रृह्वस्तित श्रीर श्रसस्त्री उद्देश्यको सामने कर

ध्की और जातीपमा

के मातृ भूमिके कार्यका उद्धार करना श्रावश्यक है। इस समय जो सब नवयुवक देश भरमें राहकी खोज और कर्मकी खोज कर रहे हैं, उन्हें चाहिये कि सबसे पहले श्रपने में शिक काफी पैदा करें जो महान कार्य करना होगा, वह केवल उन्तेजना द्वारा सम्पन्न नहीं हो सकता; उसके लिये शिक चाहिये। पूर्व पुरुषोंकी शिवासे जिस शिक होनेकी श्रावश्यकता है, उसी शिक जिस है, वहीं शिक युवकोंमें श्रानी चाहिये। वहीं शिक माता है। माताके लिये श्रात्म-समर्पण करनेका उपाय सीखना चाहिये। माँके कार्योंको ऐसी निर्भोकतासे करना है। कि उसे देखकर संसार चिकत हो जाय। उस शिक श्रमाव-से हमलोगेकी सारी चेशयें विफल होंगी। मातृ-मूर्ति श्रापके श्रीर हमारे हदयमें स्थित है; हमने मातृ-पूजा श्रीर मातृ-सेवा करनी सीखी है; श्रन्तिनिहित माताके लिये श्रव श्रात्म-समर्पण करना है कार्योद्धारके लिये दूसरा मार्ग नहीं है।



# स्वाधीनताका अर्थ



मारी राजनीतिक चेष्टाका उद्देश्य स्वाघीनता है; किन्तु स्वाधीनता क्या है, इसपर छोगोंके विचार भिन्नभिन्न तरहके हैं, स्वाधीनताका अर्थ बहुतसे छोग स्वायत्त शासन कहते हैं, बहुतसे छोग औपनिचेशिक स्वराज्य कहते हैं। और बहुतसे छोग पूर्ण स्वराज्य कहते हैं।

शार्य भ्राविकोग पूर्ण स्यावहारिक श्रीर श्राध्यात्मिक स्वाधीनता पवं उसके फळ स्वरूप श्रक्षुरण श्रानन्दको स्वराज्य कहते थे। राजनीतिक स्वाधीनता स्वराज्यका एकमात्र श्रक्ष है—उसके दो मेद हैं, वाश्चिक स्वाधीनता श्रीर श्रान्तिरक स्वाधीनता। विदेशियोंके शासनसे पूर्ण मुक्ति वाश्चिक (वाहरी) स्वाधीनता है, श्रीर प्रजातन्त्र श्रान्तिरक स्वाधीनताका श्रान्तिम विकाश है। जवतक द्सरेका शासन या राजत्व रहता है, जवतक किसी जातिको स्वराज्य-प्राप्त जाति नहीं कहा जाता। तवतक प्रजातन्त्र स्थापित नहीं होता, तवतक जातिक श्रन्तर्गत प्रजाको स्वाधीन मनुष्य नहीं कहा जाता। हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिये। हम विदेशियोंके श्रादेश श्रीर बन्धनसे पूर्ण मुक्ति तथा श्रपने धरमें श्रपना पूर्ण श्राधिपत्य चाहते हैं; वस यही हमारा राजनीतिक छह्य है।

श्रव इम संवेषमें इस श्राकांचाका कारण बतलाएँगे। जातिके लिये पराधीनता दूत और आक्षाकारी (नौकर) है, स्वाधीनतासे ही जीवनकी रहा और उन्नतिकी सम्भावना है; स्वधर्म श्रर्थात् जातीय कर्म श्रीर चेष्टा ही जातीय उन्नतिका एकमात्र मार्ग है। बिदेशी यदि देशपर श्रधिकार करके श्रत्यन्त दयालु और हितैषी भी हों, तोशी हमें दूसरे धर्मका बीभ बिना द्वाये न छोड़ेगा। उसका उद्देश्य अच्छा हो अथवा बुरा, किन्तु उससे हमारा श्रहित छोड़ हित नहीं हो सकता। दूसरोंके स्वमाव-नियत मार्गमें बढ़नेकी शक्ति और प्रेरणा हमारी नहीं; उस मार्गमें जानेसे इम खूब श्रच्छी तरहसें दूसरोंका श्रनुकरण कर सकते हैं, दूसरोंकी उन्नतिके छत्त्व और वेशभूषामें बड़ी दलता के साथ अपनी की हुई अवनतिको ढँक सकते हैं, किन्तु परीज्ञाके समयमें हम अपने दूसरे धर्मकी सेवासे उत्पन्न दुर्ब-छवा और असारता ही पार्येंगे । उस असारके फलसे हमारा भी नाश हो जायगा। रोमका आधिपत्य इसका उदाहरण है। रोमकी सम्यता प्राप्त करके प्रधान सारी यूरोपीय जातिने वहुत दिनोतक स्वच्छन्दतासे सुख किया अवश्य, किन्तु उसकी श्रन्तिम अवस्था घड़ी भयानकं हो गयी। मनुष्यत्वके नाश होनेसे उसकी जो घोर दुईशा हुई, प्रत्येक पराधीनता परायण जातिकी उसी घोर दुर्दशाका होना और उसकी मनुष्यताका नारा होना अवश्यम्माची है। पराधीनताकी खास नींव अपने धर्मका नाश और दूसरेके धर्मकी सेवा करनेसे पहती है। यदि

धुम्बीओर् जातीयताः

कोई देश पराधीन अवस्थामें अपने धर्मकी रत्ना करे या उसे पुनर्जीवित कर सके तो पराधीनताका बन्धन अपने आप ट्रट जायगा,—यह अवाञ्छनीय प्राकृतिक नियम है। अतपव कोई भी जात यदि अपने दोषसे पराधीन हो जाय, तो अविकल और पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना उसका पहला उद्देश्य और राजनीतिक आदर्श होना उचित है।

श्रीपनिवेशिक स्वायच-शासन-स्वराज नहीं। हाँ यदि विना शर्चके पूर्ण अधिकार मिळ जाय, पवं जातिका आदर्श और अपना धर्म भ्रष्ट न हो, तो स्वराज्यका अनुकूछ और पूर्ववर्ची समय अवश्य हो सकता है। यहाँ एक बात और उत्पन्न होतो है कि, वृटिश साम्राज्यके वाहर स्वाधीनताकी श्राशा करना धृष्टताका परिचायक और राजद्रोह-सूचक है। जो छोग औप-निवेशिक स्वायत्त-शासनसे सन्तुष्ट नहीं हैं, वे निश्चय राजद्रोही, राष्ट्रमें विश्व करनेवाले श्रौर सब तरहसे राजनीतिक कामोंमें भाग लेनेसे रोके जाने योग्य हैं। किन्तु इस तरहके आदर्शसे राजद्रोहका कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रंग्रेजी शासनके श्रारम काळसे ही बड़े बड़े श्रंप्रेज राजनीतिश कहते आ रहे हैं कि इस तरहकी स्वाधीनताके लिये श्रंश्रेज राजपुरुषोंका भी छत्त्य हैं; श्राज भी विचारवान श्रंग्रेज मुक्तकरहसे कह रहे हैं कि स्वाधीनताके श्रादर्शका प्रचार श्रौर स्वाधीनताकी प्राप्ति वैध चेष्टा कानून-संगत भ्रौर दोष-शून्य है ! पर हमारी स्वाधीनता वृटिश साम्राज्यके भीतर होगी या बाहर, इस प्रश्नकी सीमांसा

धक्री और जातीपतार

करनेके छिये जातीय पत्त कभी आवश्यक नहीं कहता। हमें पूर्ण स्वाराज्य चाहिये यदि वृटिश जाति पेसे मिश्रित साम्राज्यकी व्यवस्था करे कि उसकी छुष्ठायामें रहते हुए भारतवासियोंका वैसा स्वराज्य सम्भव हो, तो आपित्त ही क्या है ?
क्योंकि हम अंग्रेज जातिके द्वेषसे तो स्वराज्यकी चेष्टा कर नहीं रहे हैं, देशकी रचाके छिये कर रहे हैं; पर हम पूर्ण स्वराज्यके सिवा दूसरे आदर्श द्वारा देशवासियोंको मिथ्या राजनीति और देश-रचाके रही मार्गको दिखानेके छिये प्रस्तुत कहापि नहीं; इसीछिये कोग्रेस कीडमें जातीय पचकी आपित्त की गयी थी।

## देश और जातीयता



सद्भाव, एकता और मैत्री नहीं है। किन्तु इससे क्या? जबकि एक देश और एक माता है, तो किसी न किसी दिन एकता निश्चय ही होगी। बहुतसी जातियोंके मिळनेसे एक बळवान ध्रमी और जातीपनाउ

जाति निश्चय ही होगी। यद्यपि धर्म मत एक नहीं हैं, सम्प्रदाय-लम्प्रदायमें वहुत बड़ा विरोध है, मेछ नहीं है, मिछनेकी आशा भी नहीं है, तथापि कुछ चिन्ता नहीं, एक दिन स्वदेश मूर्चि-घारिणी माताके प्रवल खिंचावमें जुल, वल, साम, दंद, दामसे मेल होना ही पड़ेगा, और साम्प्रदायिक विभिन्नताको भ्रातु-प्रेम श्रौर मातृ-प्रेसमें निश्चय ही डूवना पड़ेगा। यद्यपि एक देशमें अनन्त भाषाएँ होनेके कारण भाई भाईकी वात समसनेमें असमर्थ है; दूसरेक भावमें प्रवेश नहीं है, एक इदयको दूसरे हृदयसे आवद्ध होनेके मार्गमें खहद और अभेद्य पड़ी हुई प्राचीरको विशेष कठिनाईसे डॉकना है, तथापि कुछ डर नहीं। पक देश, एक जीवन और एक चिन्ताका स्रोत सवके मनमें, ब्रावश्यकताकी प्रेरणासे साधारण शापा निश्चय करेगा। या तो वर्चमान एक भाषाका अधिपत्य ही स्वीकृत होगा, नहीं तो एक ऐसी नयी भाषाकी ही उत्पत्ति होगी, जिसका माताके मन्दिरमें सबलोग न्यवहार करेंगे। ये सारी वाधायें अधिक दिनेतिक नहीं टिक सकतीं; माताकी आवश्य-कता, माताकी टान ( खींच ) माताकी हार्हिक वासना विफल नहीं हो सकती। वह वासना सब बाघाओं श्रीर विरोधेंको दूर करके जयी होती है। जब एक माताके पेटसे हम सभीं-का जन्म हुआ है, एक माताकी गोदमें निवास है तथा पक ही माताके पंचभूते।में मिछ जाते हैं, श्रर्थात् जद शरीर त्यागनेपर सबको पांच भौतिक शरीरका—जो पृथ्वीका साग है

यह पृथ्वीमें, जो जलका भाग है वह जलमें, जो अग्निका भाग है वह अग्निमें जो वायुका¦भाग है वह वायुमें और जो आका-राका भाग है वह आकाशमें मिल जाता है,—तव भीतरी हज़ारों विवाद होते हुए भी सबको माताकी पुकार सुननी ही होगी। पारुतिक नियम यही है और सब देशोंके इतिहासोंकी शिचा भी यही है कि देश, जातीयताकी स्थापना है। देश और जातिका यह सम्बन्ध व्यर्थ नहीं है, स्वदेश होनेसे जाति आवश्यम्भावी है। एक देशमें दो जातियाँ अधिक दिनोंतक विना मिले नहीं रह सकर्ती; दूसरे, एक देश न होनेसे; जाति, धर्म श्रौर भाषा चाहे पकही हो, तो भी उससे कोई भी फल नहीं। एक दिन स्वतंत्र जातिकी उत्पत्ति होगी ही। दो स्वतंत्र देशोंको मिलाकर एक वड़ा साम्राज्य वनाया जा सकता है; किन्तु एक बड़ी जाति नहीं वनायी जा सकती। साम्राज्यका नाश हो जानेसे स्वतंत्र जाति हो जाती है; कई बार वह भीतरी स्वामाविक स्वतंत्रता ही साम्राज्यके नाशका कारण भी हो चुकी है।

किन्तु यह फल अवश्यम्मावी होते हुए भी मनुष्यकी चेष्टा-में, मनुष्यकी बुद्धिमें, या बुद्धिके श्रमावमें वह अवश्यम्मावी प्राकृतिक किया शीघ्रतासे या विलम्बसे फलवती ज़कर होती है। हमारे देशमें कहीं भी एकता नहीं है, किन्तु बहुत दिनेसि एकता की और लोगोंका भुकाव है, एकताका संचार भी हो रहा है। हमारा इतिहास भारतकी विखरी हुई शिक्तको एक करनेके लिये पूर्ण प्रयास कर रहा है। इस प्राकृतिक चेष्टाके कई प्रधान धम्मे और जातीयनाउ

वाधक थे; पहला वाधक प्रादेशिक विभिन्नता, दूसरा हिन्दू और मुसलमानका पारस्परिक विरोध और तीसरा वाघक था मातृ. दर्शनका ग्रमाच। देशका वड़ा श्राकार, ग्राने जानेका श्रम और विस्रम्य तथा भाषाकी विभिन्नता ही, प्रादेशिक अनैक्यका खास कारण है। पर अब शेषोक विझ तरह-तरहकी आधुनिक वैक्षा-निक सुविधाओं द्वारा दूर हो गये हैं। हिन्दू और मुसलमाने में विरोध होते हुए भी भारतको एक करनेमें अकबर समर्थ हुआ था। यदि छौरंगज़ेय निकृष्ट राजनीतिक दुद्धिके वशमें न हुआ होता तो जिस तरह कालके माहात्म्यसे, अभ्यासके षश तथा विदेशियेकि श्राक्रमणके भयसे रङ्गुलैंडमें कैथोलिक श्रीर प्रोटेस्टेएट जातियाँ एक हो गयी थीं, उसी तरह भारतमें हिन्दू श्रीर मुसलमान बहुत दिनेकि लिये एक हो गये होते। डनकी बुद्धिके दोषसे इस समय कूट-बुद्धि बहुतसे श्रंग्रेज राजनीतिशोंकी प्ररोचनामें वह विरोध प्रज्वलित होकर श्रीर बढ़ना नहीं चाहता। किन्तु प्रधान विझमाताके दर्शनका श्रभाव है। हमारे राजनीतिक नेता प्रायः ही माताका सम्पूर्ण स्वरूप देखनेमें असमर्थं थे। महाराज रणजीतसिंह या गुरु गोविन्दने भारतमाताको न देखकर पञ्चनद (पञ्जाव) माताको देखा था। श्रन्यान्य महाराष्ट्रीय राजनीतिश्लोंने महाराष्ट्र-माताको देखा था। बङ्गाली सोगोन भी बंगभंगके समय बंग-माताका दर्शन प्राप्त किया है—वह दर्शन अखएड दर्शन है। अतएव बंगालकी भावी एकता और उन्नति अवश्यम्मावी है। किन्तु भारतमाताकी अखएड मूर्चि अभी तक प्रकट नहीं हुई। हम कांग्रेसमें जिस भारतमाताकी पूजा नाना प्रकारके स्तवस्तोत्रीसे करते आ रहे थे, वह फल्पित अंग्रेजोंकी सहचरी श्रीर प्रियदासी म्लेच्छ वेपभूषासे सज्जित दानषी माया है, वह हमारी माता नहीं। यदि होती तो उसके बाद ही प्रकृति-माता।बिल्कुल श्रस्पष्ट देखनेसे लुन्धायित हो हमारा प्राण त्राकर्षित करती। जिस दिन इमलोग ग्रखराडस्वरूपा माताकी मूर्तिका दर्शन कर लॅंगे, उनके रूप छावएयमें मुग्ध होकर उनके कार्यमें जीवन उत्सर्ग करनेके छिये उन्मच हा जायँगे, उस दिन सारी वाधायँ श्रपने श्राप ही दूर हो जायँगी श्रौर भारतकी एकता, स्वाधीनता तथा उन्नति सहज हो जायगी। भाषाके भेदसे भी श्रीर बाधा नहीं पड़ेगी, हम खय छोगोंको श्रवनी-श्रवनी मातृभाषा रित्तत रखते हुए भी साधारण भाषा ऋपमें हिन्दी भाषाको प्रहण करके उन विझोंको नए करना होगा। तभी इम हिन्दू और मुसलमानके भेदकी भी वास्तविक मीमांसा पैदा कर सकेंगे। बिना माताके दर्शन हुए, विना उन बाधाओंके नाशकी बळवती इच्छा उत्पन्न हुए, उपाय उत्पन्न नहीं हो रहा है। केवछ विरोध ही तीब्र होता जा रहा है। किन्तु अखएड स्वरूप चाहिये। यदि हिन्दुश्रोंकी माता हिन्दू जातीयताकी स्थापना कहकर मातृ दर्शनकी श्राकांचा पोपस करें, तो हम उसी पुराने भ्रममें पड़कर जाती-यताके पूर्ण विकाशसे वश्चित ही रहेंगे।

### हमारी आशा



मारी भुजाश्रोंमें यल नहीं, हमारे पास युद्धकी सामग्री नहीं, शिक्ता नहीं; फिर हम किसकी शाशा करें ? कहाँ वह बल है जिसके भरोसे हमलोग प्रयल शिक्तित यूरोपीय जातिका श्रसाध्य काम साधनेके प्रयासी होंगे ? परिवत और विद्व पुरुष-

लोग कहते हैं कि, यह वालकोंकी महान हुराशा श्रीर ऊँचे आदर्श-के मदमें उन्मन्त विचार-होन लोगोंका ग्रन्थ स्वप्त है। स्वाधीनता प्राप्त करनेका एकमात्र मार्गयुद्ध ही है, पर उसमें हमलोग असमर्थ हैं। माना कि युद्ध करनेमें हमलोग असमर्थ हैं, और हम भी युद्ध करनेकी राय नहीं देते। किन्तु क्या यह सत्य वात है कि केवल वाहुवल ही शक्तिका श्राधार है श्रथवा शक्ति और भी किसी गृढ़ गंभीर वस्तुमें है ?

यह वात सवलोग स्वीकार करनेके लिये वाध्य हैं कि केवल वाहुवलले कोई भी बड़ा कार्य संसाधित होना असम्भव है। यदि दो परस्पर विरोधी समान वल्याली शक्तियोंका सामना हो, तो जिसका नैतिक और मानसिक वल अधिक होगा, जिसका ऐक्य, साहस, अध्यवसाय, उत्साह, दृढ़-प्रतिद्वा और स्वार्थ-त्याग उत्कृष्ट होगा तथा जिसकी विद्या, बुद्धि, चतुरता, तीइण-दृष्टि, दूरदर्शिता और उपाय-उद्भावनी शक्ति विकसित होगी, निश्चय उसीकी जय होगी। इस तरह बाहुबल, संख्या

धम्भे और जातीपतार

भौर युद्र-सामग्री इन तीनोंसे होन समाज भी नैतिक श्रीर मान-सिक वलके उत्कर्षसे प्रवलसे प्रवल प्रतिद्वनदीको हटा सकता है। यह बात मन-गढ़न्त है, सो बात नहीं, इसका प्रमाण इतिहास-के पन्ने-पन्नेमें लिखा है। अब इसपर श्राप यह कह सकते हैं कि, बाहुयलकी श्रपेचा नैतिक श्रौर मानसिक बलका गुरुत्व तो है, पर वाहुवलके विना नैतिकवल और मानसिकवलकी रज्ञा कौन करेगा ? यह तर्क विलक्कल ठीक है। किन्तु यह भी देखा गया कि दो चिंताप्रणाली, दो सम्प्रदाय और परस्पर-विरोधी सभ्यताका संघर्ष हुआ है और उसमें उस दछकी तो हार हुई है जिसमें वाहुवल, राजशिक, युद्ध-सामश्री आदि सब साधन पूर्ण मात्रामें मौजूद थे तथा उस दछकी जीत हुई है जिसमें ये सव साधन आरम्भमें नहीं थे। यह उलटा फल क्यों हुत्रा ? "यतोधर्मस्ततोजयः" अर्थात् जहाँ धर्म है वहाँ जय है। किन्तु धर्मको पहचाननेकी शक्ति होनी चाहिये। अध-र्माका श्रभ्युत्यान और धर्मका पतन स्थायी नहीं हो सकता।

विना कारणके कार्य नहीं होता। जयका कारण शक्ति है। किस शिक्तिसे निर्वल पद्मवालोंकी जीत और प्रवल पद्मिश्मलोंकी हार होती है, यह वात विचारणीय है। ऐतिहासिक हप्पन्तोंकी परीद्मा करनेपर हम यह वात जान सकेंगे कि, अध्यात्मिक शक्ति वलसे यह अनहोनी वात हो सकती है। आध्यात्मिक शिक्त ही बाहुवलको कुचलकर मानवजातिको यतलाती है कि, यह जगत् भगवानका राज्य है न कि अन्ध-

धमा और जातीपनाउ

स्थूल प्रकृतिका लीलाचेत्र। पवित्र श्रात्मा, शक्तिका प्रसव करती है, अर्थात् पवित्र आत्मासे शक्ति पैदा होती है। जो आद्या प्रकृति आकाशमें दस हज़ार सूर्यको घुमा रही है, जो ऋँगुली-के छूनेसे पृथिवीको हिलाकर मनुष्योंके उत्पन्न किये हुए पूर्व गौरवोंके सारे विहोंको ध्वंस कर डाछती है, वह श्राचा प्रकृति ग्रुद्ध ज्ञात्माके ज्ञाधीन है। यह प्रकृति ज्ञसम्भवको सम्भव करती, मूक यानी गूंगेको वाचाल करती श्रीर पंगुश्रों-(छंगड़ों) को पहाड़ छाँघनेकी शक्ति देती है। सारा जगत् उसी शक्तिका इत्पन्न किया हुन्ना है। जिसका आध्यात्मिक वल घढ़ जाता है उसमें जीतनेकी सामग्री स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है, विदन बाधाएँ भी अपने आपही हट जातीं, और उपयुक्त समय आ विराजता है; कार्य करनेकी चमता भी स्वयं ही उत्पन्न होकर तेजस्विनी हो जाती है। यूरोप श्राजकल इसी Soul-force (आध्यात्मिक शक्ति) को पैदा करनेमें छगा हुआ है। फिर भी अभी इसमें उसे पूर्ण विश्वास नहीं है श्रीर न तो उसके भरोसेपर काम करनेकी उसकी प्रवृत्ति हो है। किन्तु भारतकी शिद्धा, सभ्यता, गौरव, वल श्रीर महत्वके मुलमें श्राध्यात्मिक शक्ति है। जय जब लोगोंको मारतीय महाजातिका विनाशकाल निकट श्राया जान पड़ा है, तब तब आध्यात्मिक बळने गुप्त रीतिसे डत्पन्न होकर उम्र स्रोतसे प्रवाहित हो मुमुर्व (मृत्युके निकट पहुँचे हुए) भारतको पुनरुजीवित किया है और सारी उपयोगी शक्तियों-को भी पैदा किया है। इस समय भी उस आध्यात्मिक बलका प्रसवन बन्द नहीं हो गया है, श्राज भी उस श्रद्धुत मृत्युक्षय शक्तिकी क्रीड़ा हो रही है।

किन्तु स्थूछ-जगत्की सारी शक्तियोंका विकाश समयके श्रनुसार होता है, श्रवस्थाके उपयुक्त ही समुद्रमें ज्वार श्रीर भाटेका न्यूनाधिक्य होता है। हमलोगोंमें यही हो रहा है। इस समय सम्पूर्ण भाटा है, ज्वारका समय ग्रा रहा है। महापुरुषोंकी तपस्या, स्वार्थं त्यागियोका कष्ट-सहन, साहसी पुरुषोंका आत्म-समर्पण, योगियोंकी यौगिक-शक्ति, ज्ञानियोंका ज्ञान-संचार और साधुत्रोंकी ग्रुद्धता श्रादि श्राध्यात्मिक बलसे उत्पन्न होती हैं। एकबार इन पुरुषोंने भारतीय मृत-प्राय जातिको संजीवनी वृटी की तरह जीवित, बलिष्ठ और तेजस्वी कर दिया था। फिर वही तपोवल स्वयं ही निरुद्ध होकर श्रदम्य श्रीर श्रजेय हो निकल जानेको तैयार हुआ। इधर कई वर्षोके कप्ट, दुर्वलता और परा-जयके फलले भारतवासी श्रपनेमें शक्तिको उत्पन्न करनेकी खोज करना सीख रहे हैं। किन्तु वह माष्याकी उत्तेजना, स्लेच्ड्रॉकी दी हुई विद्या, सभासमितिकी भाव-संचारिणी शक्ति और समा-चार पत्रोंकी च्रणस्थायी प्रेरणासे नहीं वरन् श्रपनी श्रात्माकी विशाल नीरवतामें ईश्वर श्रौर जीवके संयोगसे गम्भीर: श्रवि-चलित, श्रम्रान्त, शुद्ध, दुःख-सुख जयी श्रीर पाप-पुण्य-वर्जित शक्तिसे उत्पन्न है। वही महा-सृष्टिकारिगी, महा-प्रलयंकारी, महा-स्थिति-शालिनी, ज्ञानदायिनी महा-सरस्वती, पेश्वर्य-दायिनी महालक्मी, शक्ति-दायिनी महाकाली है ; यही सहस्रों



तेजोंके खंयोजनसे एकीभूता चएडी प्रकट होकर भारतका कल्याण तथा जगत्का कल्याण करनेमें सफल होगी। भारतकी स्वाधीनता तो केवल गीण (अप्रधान) उद्देश्य मात्र है। मुख्य उद्देश्य है—भारतकी सभ्यताका शक्ति-दर्शन एवं संसार भरमें उस सभ्यताके प्रचार और अधिकारका होना।

यदि हम पाश्चात्य सभ्यताके वलसे, सभासमितियोके बछ-से; वकृताके ज़ोरसे अथवा वाहुवलसे स्वाधीनता या स्वायत्त-शासन प्राप्त कर लें, तो वह मुख्य उद्देश्य कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। भारतीय सभ्यतामें आध्यात्मिक शक्ति है। उस आध्या-रिमक शक्तिसे आध्यारिमक शक्तिके उत्पन्न कियें द्वप सुदम और स्थूल प्रयत्नों द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करनी होगी। इसीलिये ईश्वरने हमलोगोंके पाश्चात्य-भाष-युक्त आन्दोलनको ध्वंस करके इमारी बहिर्मुखी शक्तिको अन्तर्मुखी कर दिया है। ब्रह्म-धान्धव डपाध्यायने दिच्य चक्षुसे जो कुछ देखा था, उसे वारबार उन्हेंनि कहा किं, शक्तिको अन्तर्मुखी करो, किन्तु समयके फेरसे उस समय कोई वैसा कर न सका—यहाँ तक कि स्वयं वे भी वैसा न कर सके। पर आज समय श्रतुकुछ होते ही ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। भारतकी शक्ति अन्तर्मुखी हो गयी है। जिस समय वह शिक फिर बहिर्मुखी होगी, उस समय फिर वही स्रोत नहीं फिरेगा और न कोई इसे रोकही सकेगा;फिर वही त्रिलोक-पावनी गंगा भारतको सावित यानी जल-मञ्ज करके पृथ्वीको सावित करके अपने असृत स्पर्शसे जगत्में नया युग स्थापित करेंगी।

## प्राच्य और पाश्चात्य



मारे देशमें और यूरोपमें मुख्य अन्तर यही है कि, हमारा जीवन अन्तर्मुखी है और यूरोपका जीवन वहिर्मुखी। हमछोग भावका आश्रय लेकर पापपुण्य इत्यादिका विचार करते हैं, और यूरोपनिवासी कर्मका आश्रय लेकर पापपुण्य इत्यादिका विचार करते हैं।

हम लोग ईश्वरको अन्तर्यामी और आत्मीस्थ जानकर भीतर उनकी लोज करते हैं, यूरोप ईश्वरको जगत्का राजा सममकर याहर उनको देखता और उपासना करता है। यूरोपका स्वर्ग स्थूल-जगत्में है। पृथ्वीका पेश्वर्य, सौन्द्र्य, भोग, विलास ही आदरणीय और अन्वेपणीय है; यदि दूसरे स्वर्गकी कल्पना करें, तो यह पार्धिव पेश्वर्य, सौन्द्र्य और भोग-विलासका स्वरूप ही उसका ईश्वर है जो कि हमलोगोंके इन्द्रके सगान है। पार्धिक राजाकी तरह रत्नमय सिंहासनपर बैठकर हज़ारों वन्दनाकारियोद्वारा स्तवस्तुतिसे वर्द्धित होकर विश्व साम्राज्य चला रहा है। हमलोगोंके शिव परमेश्वर एवं भिक्षक, पागल और भोलानाथ हैं; हमलोगोंके कृष्ण वालक, हास्यिप्य, रँगीले प्रेममय हैं और उनका कीड़ा करना धर्म हैं। यूरोपनिवासियोंके भगवान कभी हँसते नहीं और न कभी कीड़ा ही करते हैं। क्योंकि धम्मे और जातीपनाड

इससे उनका गौरव नए होता है, उनका देश्वरत्व नहीं रह जाता। इसका कारण वही बहिर्मु जी भाव है। पेश्वर्यका चिह ही उनके पेश्वर्यकी स्थापना है, इन चिहों के बिना देखे वे विश्वास नहीं करते। उनकी न तो दिवय दृष्टि है और न स्दम दृष्टि ही; उनका सब कुछ स्थूछ है। इमलोगों के शिव हैं तो भिक्षक, पर तीनों लोकका सारा धन और पेश्वर्य भक्तों को दान करते हैं; भोलानाथ, किन्तु झानियोंका अप्राप्य झान उनकी स्वमाधिस्य सम्पत्ति है। इमलोगों के प्रेममय रँगी ले श्याम कुरु लेशक नायक, जगत्के रक्तक तथा अखिल अह्मागुड के सखा और सहद हैं। भारतका विराद् झान, तीदण स्दम-दृष्टि, अवाध दिवय-दृष्टि, स्थूछ आवरणको वेधकर आत्मस्थ भाव, वास्तविक सत्य और झन्त-

\* \* \*

पापपुरायके सम्बन्धमें भी यही क्रम दिखाई पड़ता है। हमछोग भीतरी भाव देखते हैं। निन्दित कर्मोमें पवित्र भाव और
बाह्यिक पुरायोंमें पापियोंका स्वार्थ छिपा रह सकता है; पापपुराय और सुख-दुःख मनका धर्म है, कर्म तो आवरण मात्र
है। हमछोग यह जानते हैं। सामाजिक बंधनोंके छिये हमछोग
वाह्यिक पाप-पुरायको कर्मका प्रमाण समककर मानते हैं; किन्तु
हमछोगोंका आदरखीय आन्तरिक भाव ही है। जो संन्यासी
आचार-विचार; कर्जंच्या-कर्जंच्य और पाप-पुरायसे न्यारे रहते
हैं तथा मदोन्मच पिशाचषत् आचरण करते हैं उन्हीं सर्वधर्म-

धन्मे और जातीयतार

त्यागी पुरुषोंको इमलोग श्रेष्ठ कहते हैं पर पाश्चात्य बुद्धिवाले इन तत्वीके प्रहण करनेमें असमर्थ हैं। वे जो जड़वत् आचरण करता है, उसको जड़, उन्मचवत् आचरण करता है उसका पागल और जो पिशाचवत् आचरण करता है उसको घृणा करनेके योग्य अनाचारी पिशाच समभते हैं। क्यों ? इसलिये कि उनकी दृष्टि सुद्मदृष्टि नहीं है, वे आन्तरिक भावें के देखनेमें असमर्थ हैं।

#### \* \* \*

इसी तरह वाह्यदृष्टिकं घशीभूत होकर यूरोपीय पिरहत कहते हैं कि, भारतमें प्रजातंत्र किसी भी युगमें नहीं था। प्रजा-तंत्र सूचक कोई भी बात संस्कृत भाषामें नहीं पायी जाती। आधुनिक पार्लमेंटकी तरह कोई कानून व्यवस्थापक समा भी नहीं थी, प्रजातंत्रके बाहरी चिह्नोंके श्रभावमें प्रजातंत्रका श्रभाव ही श्रवगत होता है। हमलोग भी इस पाश्चात्य युक्तिको ठीक कहंकर ग्रहण करते श्रा रहे हैं।

इमलोगोंके प्राचीन आर्य राज्योंमें प्रजातंत्रका अभाव नहीं था। प्रजातंत्रकी वाहरी सामग्री असम्पूर्ण थी, अवश्य किन्तु प्रजातंत्रताका भाव इमलोगोंके सारे समाज और शासन-प्रणा-लियोंके भीतर व्याप्त था। यहाँ प्रजाके सुख और देशकी उन्नति की रचाकी जाती थी। पहले हरएक गाँवमें सम्पूर्ण प्रजातंत्र था, गाँवके लोग सम्मिलित होकर सर्वसाधारणकी रायसे वृद्ध और योग्य पुरुषोंके अधीन गाँवकी व्यवस्था और समाजकी व्यवस्था धम्मे और जातीपना

करते थे। यह प्रास्य प्रजातंत्र प्रणाली मुखलमानीके शासनकालमें श्रक्षुराण थी, पर वृदिग्र शासन प्रणालीके स्थापित होते ही नष्ट हो गयी। दूसरे, प्रत्येक छोटेसे छोटे राज्यमें भी सर्व-साधारणको सम्मिलित करनेकी सुविधा थी। वौद्ध साहित्य, त्रीक इतिहास तथा महाभारतमें इसका यथेए प्रमाण पाया जाता है कि ऐसी प्रथा विद्यमान थी। तीसरे, वहें-बड़े राज्योंमें जहाँ इस तरहकी बाहरी सामग्रीका रहना असम्भव था, प्रजा-तंत्रकी भाँ ति राजतंत्रको परिचालित किया जाता था। प्रजाकी कानून व्यवस्थापक सभा नहीं थी, किन्तु राजाको भी कानून बनाने या प्रवित्तं कानूनका परिवर्त्तनं करनेका तनिक भी अधिकार नहीं था। प्रजा जिस श्राचार-व्यवहार, रीति-नीतिको कानून मानती आती थी. उसकी रचा करनेवाला राजा होता था। ब्राह्मण लोग ब्राधुनिक क्कीली ब्रौर जजोंकी तरह प्रजा-द्वारा श्रन्नष्टित उन्हीं लारे नियमोंको राजाको समभाते, जहाँ खंशय होता वहाँ क्रमशः श्रावश्यकताञ्चलार नियमोका परिवर्त्तन करते पवं उसे लिखित शास्त्रोंमें लिपिवद्ध करते थे। शासनका भार राजापर ही रहता था; किन्तु घह योग्यताके साथ अपनेको कानुनकी कठिन श्रृंखलामें आवद्ध समसता था। प्रजाद्वारा श्रमुमोदित कार्य ही राजा करता था, न कि उससे भिन्न। जिस कार्यसे प्रजाके असन्तुष्ट होनेकी सम्मावना रहती थी, उसे राजा कभी भी नहीं करता था। इसी राजनीतिक नियमका सबलोग पालन करते थे। यदि राजा प्रजाहारा श्रनुमोदित नियमोंका उल्लंघन करता था, तो प्रजा उस राजाको राजा माननेके लिये वाध्य नहीं होती थी श्रर्थात् उसे त्याग देती थी।

\* \* \*

प्राच्य और पाश्चात्यका पक्षीकरण इस ग्रुगका धर्म है। किन्तु इस एकीकरणमें यदि हम लोग पाश्चात्यको गौरव या मुख्य ब्रङ्क माने, तो हमलोग विषम भ्रममें पड़ेंगे। प्राच्यहीको इसका गौरव है और प्राच्य ही इसका मुख्य अङ्ग है। क्योंकि षद्विजेगत ग्रन्तर्जगत गौरवान्त्रित है न कि श्रन्तर्जगत बद्विजेन गतमें। भाव और श्रद्धा, शक्ति और कर्मका उत्पन्न किया हुआ है। भाव और श्रद्धाकी रत्ता की जाती है, पर शक्तिप्रयोगमें श्रीर कर्मके वाह्यिक श्राकार तथा उपकरण्में श्रासक होनेपर नहीं। पाश्चात्य निवासी प्रजातन्त्रके वाह्यिक द्याकार श्रीर उपकरणको लेकर तन्मय हैं। भावको पारस्फ्रट करनेके लिये चाह्यिक आकार और सामग्री है। भाव आकारको गठन करते हैं और श्रद्धा उपकरणका स्त्रन करती है। किन्तु पाश्चात्य निवासी आकार और उपकरणमें इस प्रकार व्यव्र हैं कि उसी बाहरी प्रकाशमें उनका भाव और अदा नष्ट होती जा रही है, जिसका लक्य भी वे नहीं कर पा रहे हैं।

आजकल प्राच्य देशमें प्रजातन्त्रका साव श्रीर श्रद्धा प्रबल वेगमें परिस्फुट होकर बाहरी सामग्री उत्पन्न कर रही है, बाहरी आकार भी बढ़ा रही है, किन्तु पाश्चात्य देशमें वही भाव श्रीर धम्भे और जातीयना

श्रद्धा चीण होती जा रही है। प्राच्य प्रभातीन्मुख है और प्रकाशकी श्रोर भाग रहा है तथा पाश्चात्य अन्धकारगामी है श्रार रात्रिकी और जा रहा है।

\* \* \*

इसका कारण, उसी वाद्य श्राकार श्रीर सामग्रीमें श्रासाक-के फलसे प्रजातन्त्रका दुष्परियाम है। प्रजातन्त्रकी पूर्ण श्रतुः कूल शासनप्रणाली स्थापित करके श्रमेरिका इतने दिनोंतक यह श्रभिमान करता था कि, अमेरिकाके समान स्वाधीन देश संसारमें दूसरा कोई नहीं है; किन्तु वास्तवमें प्रेसिडेएट श्रौर कर्मवारी मएडल कांग्रेसकी सहायतासे स्वेच्छातुसार शासन करते हैं; धनीपात्रोंके अन्याय, अविचार और सर्वप्रासी लोम-को श्राश्रय देते तथा श्रपनी योग्यताका दुर्व्यवहार करके स्वयं भी घनी वनते हैं। एक मात्र प्रतिनिधि निर्धाचनके लिये प्रजा स्वाघीन है—सो उस समय भी धनवान श्राधिक धन व्यय करके श्रपनी योग्यता श्रक्षुएण रखते हुए भी प्रजाद्वारा चुने हुए प्रतिनिधिको खरीद करके अपनी इच्छाके अनुसार धन शोषण करते श्रौर श्रिधिपत्य जमाये रहते हैं। फ्रान्स स्वाधी-नता श्रौर प्रजातन्त्रकी जन्मभूमि है, किन्तु वहाँका कर्मवारी-वर्ग और पुलिस-विभाग प्रजाकी इच्छासे प्रत्येक शासन-कार्यके चलानेके लिये मन्त्र स्वक्षप सममकर नियुक्त किया गया था। उसका श्रधिकांश भाग इस समय स्वेच्छाचारी होकर चैनकी बाँसुरी बजा रहा है और प्रजा उसके सयसे कातर हो रही है।

इङ्गलैएडमें ऐसी विडम्बना नहीं है अवश्य; किन्तु प्रजा-तन्त्रके अन्यान्य दुःख घहाँ भी व्यक्त हो रहे हैं। चञ्चलमति श्रर्द्धशिचित प्रजाके मत परिवर्चनसे शासनकार्य और राज-नीति डाँवाडोल होती देखकर वृदिशजाति पुरानी राजनीतिक कुशलता छोड़कर वाहर और भीतर दोनोंमें विपद्प्रस्त हो रही है। शासन करनेवाले कर्जंध्यज्ञानसे रहित हैं वे श्रपने स्वार्थ श्रीर मिथ्या गौरवकी रत्ता करनेके लिये निर्वाचकोंको प्रलो-भन और भय दिखाकर तथा भूल सममाकर घृटिश जातिकी षुद्धि पिछत कर रहे हैं। विकृत ही नहां घरन उसकी बुद्धिकी अस्थिरता और चाञ्चल्य भी बढ़ा रहे हैं। इन्हीं सब कारणोंसे पक श्रोर तो प्रजातन्त्रवादको भ्रान्त कहकर एक दछ स्वाधी-नताफे विठद हाथमें तलवार लेकर खड़ा हो रहा है और दूसरी ओर अनार्किए, सोशलिए आदि विष्ठवकारियोंकी संख्या यद रही है। इन दोने। दलेका संघर्ष इङ्गलैएडके राजनीतिक क्षेत्रमें चल रहा है। अमेरिकामें अमजीवियों और पूँजीपतियों-के विरोधसे, जर्मनीमें मत संगठनसे, फ्रांसमें सैन्य श्रीर नी-सैन्यसे तथा कसमें पुलिस और हत्याकारियोंके संग्रामसे सव जगह गोलमाल, चञ्चलता और अशान्ति विराज रही है।

वहिर्सु खी दृष्टिका यह परिणाम श्रवश्यम्माची है। कुछ दिनेतिक राजिक तेजसे तेजस्वी होकर रावस महान, श्री-सम्पन्न श्रीर श्रजेय हो जाते हैं; किन्तु शीव्र ही उनका श्रन्त-निहित दोप प्रकट हो जाता है श्रीर सब छिन्न-भिन्न होकर धम्भे ओर् जातीपंतार

च्यूरमार हो जाता है। भाव और श्रद्धा, सज्ञान कर्म तथा श्रना-सक्त कर्म जिस देशमें शिक्ताका मुख्यन्त्र हाता है, उसी देशमें भीतर और वाहर प्राच्य और पाश्चात्यके पकीकरणमें समाज, अर्थनीति और राजनीतिकी सारी समस्याओकी सन्तोषजनक मीमांसा वस्तुत: हो सकती है। किन्तु पाश्चात्य ग्रान और शिक्ताका वश्चन्तीं होकर वह मीमांसा नहीं की जा सकती। प्राच्यके ऊपर द्गडायमान होकर पाश्चात्यको श्रपने श्राधीन करना होगा। भीतरकी स्थापना ही वाहरी प्रकाश है। भावोंकी पाश्चात्य सामग्रियोंका श्रवलम्बन करनेसे विपद्ग्रस्त होना पड़ेगा। श्रपने स्वभावानुसार तथा प्राच्य बुद्धिके उपयुक्त सामग्रीका उत्पन्न करना श्रेयस्कर होगा।



#### आतृत्व



धुनिक सभ्यताके जो तीन आदर्श या चरम छद्देश्य फरासी राष्ट्रविश्ववके समयमें प्रचा-रित हुए थे, वे हमारी भाषामें साधारणतः स्वाधीनता, साम्य और मैत्रीके नामसे परिचित हैं। किंतु पाश्चात्य भाषामें जिसे

Fraternity (भ्रातृत्व) कहते हैं, वह मैत्री नहीं। मैत्री तो मनका भाव है। जो सवलोगोंके हितकी इच्छा रखता है, किसी का भी श्रनिष्ट नहीं करता, उसी दयावान, श्रहिंसा-परायण, सब प्राणियोंके लिये लीन रहनेवाले मनुष्यको "मित्र" कहते हैं; मैत्री उसके मनका भाव है। इस तरह स्पष्ट है कि, भाव व्यक्तिकी मानसिक सम्पत्ति है,—वह व्यक्तिके जीवन श्रीर कर्मको नियंग्नित कर सकता है, इस भावका राजनीतिक या सामाजिक श्रंखलाके मुख्य यंधनमें रहना श्रसम्भव है। फरासी राष्ट्रविष्ठ- वक्ते तीनों तत्व व्यक्तिगत जीवनके नैतिक नियम नहीं हैं वरन् वे समाज श्रीर देशकी व्यवस्थाके नवीन संगठनोपयोगी तीनों स्त्र, समाज श्रीर देशकी व्यवस्थाके नवीन संगठनोपयोगी तीनों स्त्र, समाज श्रीर देशकी वाहरी श्रवस्थितिसे प्रकाशोनमुख प्राकृतिक मूळतत्व Fraternity या भ्रातृत्व हैं।

फरासी विसवकारी राजनीतक और सामाजिक स्वाधीनता तथा समताकी प्राप्तिके लिये उत्सुक थे, किन्तु भ्रातृत्वपर उनका दृढ़ छद्द्य नहीं था। भ्रातृत्वका श्रमाव ही फारसी राष्ट्रविसव- धन्त्रे और जातीयनाउ

की श्रसम्पूर्णताका कारण है यदि उन विश्ववकारियोमें स्नातृत्व-का भाव भी होता तो निश्चय ही उनका विसव सम्पूर्ण होता। इस अपूर्व उत्थानसे ही यूरोपमें राजनीतिक श्रीर सामाजिक स्वाधीनता स्थापित हुई है, तथा राजनीतिक साम्य भी कई श्रंशोंमें कितने ही देशोंमें शासन-प्रणाळी श्रीर कानून-पद्धतिपर श्रधिकार पा चुका है। किन्तु झातृत्वका माव उत्पन्न हुए विना लामाजिक एकताका होना असम्भव है; भ्रातृत्वके अभावसे ही यूरोप सामाजिक समतासे वंचित है। इन तीनों मूल तत्वोंका पूर्ण विकाश परस्परके विकाशके ऊपर निर्भंर करता है । समतासे ही स्वाघीनता प्राप्त होती है। साम्य भावके न रहनेसे स्वाधीनता कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। यह साम्य भाव भ्रातृत्वसे उत्पन्न होता है। बिना भ्रातृत्वका भाव उदय हुए खाम्यभाव उत्पन्न नहीं होता। धातृमाव यानी सबकों भाईके समान समभना ही स्रातृत्व है। यूरोपमें झातुभाव नहीं है; वहाँका साम्य और स्वाधीनता दोनों ही दूषित, निर्मुछ और अधूरी है। इसीसे यूरोपमें गोछ-माछ श्रीर कान्ति हमेशा ही हुन्ना करती है। इस गोस्रमास ग्रीर कान्तिको यूरोपवाले खामिमान उन्नति ( Progress ) कहते हैं।

यूरोपमें जो कुछ भी म्रातृभाव है, वह देशके कारण है; क्योंकि वहाँ एक देशके छोग हैं, वहाँके सवछोगोंका हिताहित एक है और एकतामें विना विक्त वाधाके स्वाधीनता रहती है, वस यही ज्ञान यूरोपकी एकताका कारण है। इसके विरुद्ध और एक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, और वह यह कि, हम सवछोग मनुष्य हैं; मनुष्य मात्रका एक हो जाना ही उचित है, मनुष्येंमें भेद समभना मूर्खता श्रीर नाश करने वाला है, इस भेदका
कारण जातीयता है। यह जातीयता श्रज्ञानताके कारण पैदा
हुई है श्रीर महान् श्रानिष्ट करनेवाली है। इसलिये जातीयताको
हटाकर मनुष्य जातिकी एकता स्थापित करनी चाहिये, विशेपतः जिस फ्रांस में स्वाधीनता, साम्य श्रीर भ्रातृत्व कप महान
श्रादर्श पहले पहल प्रचारित हुआ है, उसी भावप्रवर्ण देशमें
इन दोनें परस्पर विरोधी हानें का संधर्ष चल रहा है, किन्तु
स्वभावतः ये दोनें ज्ञान श्रीर भाव परस्पर विरोधी नहीं हैं।
जातीयता भी सत्य है श्रीर मानवजातिकी एकता भी सत्य है।
इन दोनें सत्योंके सामाञ्जस्यमें ही मानवजातिका करवाण है।
यदि हमारी बुद्धि इन दोनेंके सामञ्जस्यमें श्रसमर्थ हो, श्रविरोधी तत्वेंके विरोधमें श्रासक हो, तो उसे भ्रान्त राजिकक
बुद्धि कहना होगा।

इस समय यूरोप साम्यसे ग्रह्य राजनीतिक और सामा-जिक स्वाधीनतापर लालायित होकर सोशलिजनकी और दौड़ -रहा है। वहाँ पर दो दल हो गये हैं, एक अनार्किष्ट और दूसरा साशलिए। अनार्किए दलवालेका कहना है कि, यह राजनीतिक स्वाधीनता माया है। गवर्नमेग्रहके नामसे बड़े लोगोंके अत्या-चारोंका शासन स्थापित करके राजनीतिक स्वाधीनताकी रह्माका भार अपने ऊपर ले व्यक्तिगत स्वाधीनताका नाश फरना इस मायाका लह्मण है इसलिये सव तरहकी गवर्नमेग्रह

( जिसके द्वारा शासन किया जाय उसे गवर्नमेएट कहते हैं ) को **उटा देना चाहिये और वास्तविक स्वाधीनता स्धा**पित करनी चाहिये। गवर्नमेएटके न रहनेपर स्वाधीनता श्रीर साम्यकी रत्ता कौन करेगा? घलवानोंके अत्याचारोंका निवारण कौन करेगा, इन प्रश्नेकि उत्तरमें अनार्किए दळवाले कहते हैं कि, शिचा-प्रचारचे शान और भ्रातु-भावका प्रचार करना चाहिये, यह **ज्ञान और भ्रातृ-भावही स्वाधीनता और साम्यकी र**त्ना करेगा। यदि कोई मनुष्य भ्रातृ-भावका उल्लंघन करके अत्यावार करे, तो उसे फोई भी मनुष्य जानसे मार डाले सोग्रहिए दलवाले यह बात नहीं कहते। उनका कहना है कि गवर्नमेएट रहे, क्योंकि गवर्नमेराटकी आवश्यकता है; किन्तु समाज और शास-नप्रणाली एकद्म साम्यपर स्थापित हो जाय। इस समय जो समाज और शासन प्रणालीके दोष हैं उनका सुधार हो जानेसे मानव जाति-पूर्ण सुखी, स्वाघीन और आनु-भावापन्न हो जायगी। इसीलिये चोशिलिए दळवाले समाजको पक करना चाहते हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति न रहकर यदि वह समाजकी सम्पत्ति हो जायगी, तो उससे एकान्नवर्ती परिवारकी सम्पत्ति किसी व्यक्ति विशेषकी सम्पति नहीं वरन् परिवारकी होगी; उस श्रवस्थामें परिवार ही शरीर होगा और व्यक्ति उस परिवार द्वपी शरीरका श्रंग होगा। ऐसा होनेसे समाजर्मे भेद नहीं रहेगा श्रीर समाज एक हो जायगा।

भ्रातु-माव स्थापित होने के पहले ही गवर्नमेएटके नाशकी

धर्माओर जातीपतार

चेश करना, अनार्किष्ट दलवालेकी भूल है। पूर्ण कपसे आतुभाव स्थापित होनेमें अभी बहुत देर है; इसके पहले ही शासनप्रणाली उठा देनेका अवश्यम्भावी फल यह होगा कि घोर अराजकता फैल जायगी और उस घोर अराजकतासे पश्चभावका
आधिपत्य स्थापित होगा। राजा समाजका केन्द्र है। शासनतंत्रके स्थापनसे मनुष्य पश्चभावसे यचता है। जिस समय संपूर्ण
आतु-भाव स्थापित हो जायगा, उस समय मगवान कोई भी
पार्थिव नियुक्त न फरफे स्वयं ही पृथ्वीपर आ विराजेंगे और
पार्थिव नियुक्त न फरफे स्वयं ही पृथ्वीपर आ विराजेंगे और
पार्थीमात्रके हृदय-सिंहासनपर शास्त्रह हो राज्य करेंगे। उस
समय क्रस्तानें के लिये Beigu of the Saints साधुओं का राज्य
और हमलोगें के लिये सत्ययुगं स्थापित हो जायगा। अभी
मानव-समाज इतनी उन्नति नहीं कर पाया है कि यह अवस्था
शीव उपस्थित होनेकी श्राशा की जाय। अभी तो उस
अवस्थाकी आशिक ही सम्भव है।

आतृत्वके ऊपर साम्यकी स्थापना न करके साम्यके ऊपर आतृत्वकी स्थापना करनेकी चेष्टा करना, सोशितिष्टोंकी भी भूछ है। साम्यहीन आतृत्वका होना तो सम्भव है, किन्तु आतृत्व-हीन होनेसे साम्यका टिकना विलक्कल ही असंभव है। क्येंकि

<sup>#</sup> भाषुनिक समयके लिये इस नियंधित बहुत बढ़ी सहायता मिल सकती है। स्वराध्य क्या वस्तु है, मानव समाजका राजनीतिक विकाश किस प्रकार होता है आदि बातें इसमें विलक्ष्य स्पष्ट हैं। पर विना ध्यान पूर्वक पढ़े कुछ भी समझमें नहीं आ सकता।

वह मतभेद, सगड़ा और श्राधिपत्यकी प्रवल श्रामिछाषाश्रोंसे निश्वय ही नष्ट हो जाया करता है, श्रीर उसका नष्ट हो जाना जनिवार्य भी है। इसलिये पहले संपूर्ण भ्रातृत्व और पीछे खंपूर्ण साम्य होना चाहिये।

म्रातृत्व बाहरकी अवस्था है। भ्रातृ-भावसे रहना, सवका पक लम्पचिका होना, लबका एक हित और एक चेप्राका होना ही भ्रातुःव है। बाहरी ग्रवस्था श्रंतरंग भावेषिर श्रवलंबित रहती है। म्रातृप्रेमसे भ्रातृत्व सजीव और सत्य होता है। इसलिये उस म्रातृप्रेमका होना प्रावश्यक है। हम सवलोग एक माताकी सन्तान और देशभाई हैं, पक तरहसे यही भाव आतुप्रेमकी ष्थापना है। किन्तु यह भाव राजनीतिका पकताका बन्धन होता है, इसिलये इससे भी सामाजिक पकता नहीं होती। और भी नीचेकी तहमें पहुँचना चाहिये। जिस प्रकार हम अपनी माका अतिक्रम करके समुचे देशके भाइयोंकी माकी उपासना करते हैं, उसी तरह देशका अतिक्रम फरके जगज्जननीको प्राप्त फरना जाहिये। खरड शक्तिका क्रमोरलंघन करके सम्पूर्ण शकिसे पहुँ-चना चाहिये। किन्तु जिस प्रकार भारतजननीकी उपासनामें शारीरिक सम्बन्धवाली माका अतिक्रम करते हुए भी उसे भूछा नहीं जाता, उसी प्रकार जगज्जननीकी उपासनामें भी भारतजननीका श्रतिक्रम करते हुए उसे भी विस्मृत नहीं होना वाहिये। क्योंकि वे भी काली, वे भी मा हैं।

धर्म ही आतु-भावकी स्थापना है। समस्त धर्म वही बात

कहते हैं कि हमलोग एक हैं, भेद अञ्चानसे द्वेषसे और पापसे उत्पन्न हैं। प्रेमही समस्त धर्मोंकी प्रधान शिक्षा है। हमारा धर्म भी यही कहता है कि, हम सवलोग एक हैं, भेद बुद्धि तो श्रज्ञान का रुचण है; श्रानी लोग सबको समान दृष्टिसे देखते, सबमें एक भारमा, समभावसे स्थित एक नारायणका दर्शन करते हैं। इसी भक्तिपूर्ण समतासे विश्वप्रेम उत्पन्न होता है। किन्तु यह ज्ञान मानवजातिका परम गन्तव्य स्थान, हमारी श्राबिरी अवस्थामें सर्वच्यापी होगा; सारांश यह कि भीतर, बाहर परिवार, समाज देश और सर्व पाणियोंमें उसकी आंशिक शाप्ति होनी चाहिये। यह मानवजाति परिवार, कुछ, देश तथा सम्प्रदाय प्रभृतिको उत्पन्न कर शास्त्र या नियमोंके वन्धनमें पुष्ट करके इस आतृत्वका स्थायी आधार बनानेके लिये बहुत दिनोंसे प्रयत्नकर रही है। पर श्रमी तक उसकी यह चेएा विफल होती श्रारही है। स्थापना भीर आधार तो है, किन्तु भ्रातृत्वकी रचाके लिये कौनसी अचय शक्ति चाहिये जिससे वह स्थापना नष्ट न हो सके और वह श्राघार चिरस्थायी या नित्य नवीन हो खकता है ? परमात्माने श्रभीतक उस शक्तिको प्रकट नहीं किया। हाँ राम, ऋष्ण, चैतन्य, रामकृष्ण रूपमें अवतीर्ण होकर मनुष्यकि कठोर स्वार्थ पूर्ण दृदयोंमें प्रेमका उपयुक्त पात्र होनेके लिये तैयार श्रवश्य कर रहे हैं। वह दिन कव आवेगा जब मगवान किर अवतार लेकर मनुष्योंके दृद्यांमें फिर प्रेमानन्दका संचार और स्थापन करके इस पृथ्वीको स्वर्ग भूमि वनावेंगे ?



सारी यही भारतमाता ज्ञान, धर्म, साहित्य श्रीर शिल्पकी ज्ञान थी। इसे पाश्चात्य श्रीर शास्य सारी ज्ञातियाँ स्वीकार करनेके लिये वाध्य हैं; किन्तु श्राजसे कुछ दिन पहले यूरोप की यह धारणा थी कि हमलोगोंका साहित्य श्रीर शिल्प जैसा उधकोटिका था, भारतीय

चित्रविद्या वैसी उत्हर नहीं थी, वरं वह अत्यन्त सींदर्यहीन थी। हमलोग थी पश्चिमी ज्ञान प्राप्तकर आँखोंपर यूरोपीय चित्र और स्थापत्य देखनेसे नाक सिकोड़कर अपनी पवित्र बुद्धि और निदींच इन्हाका परिचय दिया करते थे। हमारे देशके धनीपात्रों की वैटकें श्रीक प्रतिमाओं और अँगरेजी चित्रोंके फटे पुराने निर्जीव प्रमुकरणसे भर गयी थीं। साधारण लोगोंके घरोंकी दीवार भी चहुतसे तैल चित्रोंसे सुशोभित होने लगी थीं। इस प्रकार जिस भारतजातिकी रुचि और शिल्प चातुरी संसारमें श्रद्धितीय थी, रङ्ग और कपके ब्रह्ण करने में जिसकी कचि स्वभावतः निर्मूल थी, उसी जातिकी आँखें अन्धी, बुद्धि भाव ब्रह्ण करनेमें ब्रसमर्थ और उचि श्रह, कुली मजूरोंकी रुचिसे भी अधम हो गयी।

राजा रविवर्मा भारतके श्रेष्ठ वित्रकारों के नामसे विख्यात हुए। इस समय यहुतसे रसझ-जनों के उद्योगसे भारतवासियों की आँखें खुड़ीं, छोग श्रपनी समता और अपने ऐश्वर्यको फिर समभने छगे। श्रीयुक्त श्रवनीन्द्रनाथ ठाइरकी असाधारण प्रतिभाकी प्रेर-यासे अनुमाणित हो कर कितने ही युवक छोग अब जुस भारतीय

चित्रविद्याका पुनरुद्धार करनेमें छग गये हैं। उनकी प्रतिभाके प्रभावसे देशमें नये युगके आगमनकी सूचना मिछ रही है। इसके सिघा आशा की जाती है कि ध्रव भारत अंग्रेजोंकी श्राँलोंसे न देखकर अपनी श्राँलोंसे देखेगा और पाश्चात्योंका श्रमुकरण करना छोड़कर अपनी प्राञ्जल युद्धिके सहारेसे फिर चित्रित रूप और रक्षमें भारतका सनातन भाव व्यक्त करेगा।

भारतीय चित्रविद्यापर पाश्चात्योंकी वितृण्णा होनेके दो कारण हैं। वे लोग फएते हैं कि भारतीय चित्रकार Nature (स्वभाव) का श्रजुकरण करनेमें जलमर्थ हैं, ठीक मनुष्यके समान मनुष्य घोड़ेके समान घोड़ा और पेड़के समान पेड़ चित्रित न करके उनका टेढ़ा रूप चित्रित करते हैं। उनमें Perspective® नहीं है। भारतीयचित्र चिपटे और श्रस्वामानिक प्रतीत होते हैं। दूसरी श्रापित यह की जाती है कि भारतीयचित्रोंमें सुन्दर भाव और सुन्दर रूपका विछ-कुल ही अभाव है। इनके लिवा और कोई भी आपत्ति यूरोपि॰ यनोंके मुखसे छुननेमें नहीं श्राता । हमारी पुरानी बुद्ध मूर्तियोंका शान्तभाव तुलना रहित है, हमारी पुरानी हुर्गादेवीकी मूर्त्तियोंमें श्रपार्थिव शक्तिका प्रकाश देखकर यूरोपियन प्रमुदित श्रौर स्तंभित होते हैं। विलायतके सुविख्यात श्रेष्ठ समालोचकोंने भी स्त्रीकार किया है कि भारतीय चित्रकार यूरोपका Perspectiveनहीं जानते। भारत के Perspective का नियम अत्यन्त सुन्दर, सम्पूर्ण श्रीर संगत है। भारतीय चित्रकार श्रीर श्रन्यान्य शिल्पी बाहरी जगत्

<sup>\*</sup> Prespective view and sectional view.

या रुथूल जगत्का श्रतुकरण नहीं करते यह बात बिलकुल ठीक है किन्तु सामर्थ्यके अभावके कारण नहीं, वरन् उनका उद्देश्य ही बाह्य दृश्य और प्राकृतिका अतिक्रम करके भीतरी भाव सत्य को प्रकट करना रहता है। बाहरी आकर ही इस आन्तरिक सत्य-का दकता या कपाटकप है। उसी कपाट कपके सींदर्यमें निमन्न होकर हम जो कुछ भीतर छिपाये रहते हैं, वह प्रहण नहीं कर सकते। इसलिये भारतीय चित्रकारीने इसी अभिप्रायसे बाहरी श्चाकारमें ही भीतरी भावोंको च्यक्त करना उपयोगी माना है। भारतीय चित्रकार कितने सुन्दर ढङ्गसे प्रत्येक श्रंग एवं चारों श्रोरके दृश्य, श्रासन, वेष, श्रीर मानसिक भाव श्रपनी वित्रकारीं में दिखाते हैं, उसे देखकर चिकत हो जाना पड़ता है। यही भारतीय चित्रों का प्रधान गुण और चरम उत्कर्ष है। पाश्चात्य चित्रविद्या वाहरके मिथ्या अनुमवोंको लेकर व्यस्त है, वह छायापर मिक करती हैं, उसे अपरी सौन्दर्य ही पसन्द है भीतरी भाषोंसे कोई काम नहीं। किन्तु भारतीय चित्रविद्या भीतरकी वास्तविकताकी खोज करती है वह नित्यपर मिक करती है। पाक्षात्य निवासी शरीरके उपासक हैं और इमलोग आत्माके। वे लोग नाम और रूपमें अनुरक्त हैं श्रीर हमलोग नित्य वस्तु पाये विना किसी चीजसे भी सन्तुष्ट नहीं हो सकते। यह भेद जिस तरह धर्म-दर्शन, साहित्य श्रादिमें है, उसी तरह चित्रविद्या और स्थापत्य-विद्यामें भी पाया जाता है।

हमारी पुस्तकों का खूचीपत्र



## स्त्रियों के लिए अनुठा उपन्यास

# मिलन-मन्दिर

'लन-मन्दिर'' खचित्र सामाजिक उपन्यास है। इस में यह दिखलाया गया है कि भारत की देवियाँ संकटावस्था में किस प्रकार नीचों के चंगुल से छूटकर अपने सतीत्व की रचा करती हैं, मोहान्ध युवक किस प्रकार चिणक कुंछ के लिए नाना प्रकार के कष्ट फेलते और चिन्तित रहते हैं, पाररपरिक डाह के कारण कैसे गृहस्थी चौपट हो जाती है और मेल से जीवन सुखमय होता है, गरीबी अमीरी का किस प्रकार फेरा लगा करता है तथा जिस सन्तान पर लोग इतनी ममता फरते हैं - जिसके लिए घर वालों के साथ अन्याय करते हैं, वहीं सन्तान च्या भर में किस प्रकार नाता तोड़कर चल देता है। इसके श्रविरिक्त संसुराळ का मानापमान, श्रवनी नासमभी पर पश्चाताप, भाग्य चक्र, तथा ढोंगियों का चित्र इस पुस्तक में वड़ी ही कुशलता के साथ चित्रित किया गया है। गृहस्थी के अस्येक स्त्री पुरुष को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। रंगीन त्या सादे पाँच चित्रों सहित मोटे कागज पर इपी ४०० पृष्ठों की इस पुस्तक का दाम केवल २॥) है। हिन्दी में ऐसे उपन्यास अभी बहुत कम निकले हैं।

# दो अमूल्य पुस्तक सन नारी-धर्म-शिक्ता

#### खियोवयोगी

लेखिका-श्रोमती मनत्रतादेवी,

किसे पढ़ाइए १ अपनी अर्डींगिनी को। यदि उन्हें उचकोटि की
गृहलद्भी बनानों हो तो। पुस्तक की उपयोगिता इससे समझ
सकते हैं। कि घोड़े समय में इसके इतने संस्करण हो चुके हैं।

प्रथम संस्करण १९२८—२००० द्वितीय संस्करण १९३१—२००० वृतीय संस्करण १९३३—२००० चतुर्थ संस्करण १९३३—२०००

पंचम संस्करण २००० छप रहा है। नारी-धर्म-शिक्ता १२ वर्ष की अवस्था से लेकर ६० वर्ष की बड़ी चूढ़ी खियों सब के काम की है भाषा इसकी सरल है। थोड़ी पढ़ी लिखो खियाँ इसे भासानी से समक सकती हैं यदि न पढ़ी हों तो १ वन्हें पढ़ के सुना देने से चनके हृहयों में इस पुस्तक में दी हुई बातें घर कर नेती हैं १ अधिक प्रशंसा करना मानों सूर्य को दीपक दिखाना है।

# बद्यचर्यकी महिसा

श्राजकल, हमारे पतन के समय, जब शक्ति पैदा करो की श्रावाज देश में चारों ओर से आरही है, तब ऐसी पुस्तक प्राणि-मात्र को पढ़नी चाहिए मू० १)

प्रथम संस्करण १९२८—२००० द्वितीय संस्करण १९३१—२००० तृतीय संस्करण १९३३—२२०० :

# णडकों के लिये एकदम नवीन नोंडुल पुरस्कार-माप्त महिलाश्रों-द्वारा लिलिव दो अत्युत्कृष्ट उपन्यास प्रोसा-चक्र

यह उपन्यास प्रसिद्ध स्वेडिश लेखिका शेरमा सीगर लाफ **का** लिमा है जिसे १९०९ में नोबुन पुरस्कार भिल चुका है, दिशे में ऐसे उपत्यास कम मिलेगे जिनमें चमरकार के साथ-ही-साय ाणको फला का भी पूरा समन्त्रय मिले। पुस्तक में आपको सीलियता का पूरा श्रानंद मिलेगा। सुन्दर ऐंटिक कागज पर ख्वी सचित्र पुस्तक का मूल्य १)

# बेचारी माँ

यदि ऐयारी श्रौर जासूची उपन्यासों को पढते पढते श्रापका मन क्षव गया है। वास्तविक उपन्यासों के पढ़ने का अभिरुचि आप में उत्पन्न हो गई है तो इस उपन्यास को भवश्य पढ़िए । इटली की, प्रसिद्ध लेखिका प्रेजिया डेलेडा, जिसे १९२७ में नोबुद्ध पुरस्कार िसल चुका है, इस पुस्तक की लेखिका है। वह की होकर भी पुरुषों का चित्रण किस खूबी से करती है उसकी कलम में कितना बल, कितनी गंभीरता और कौशल है इसे देखना हो तो उक्त चक्त उपन्यास अवस्य पढ़ें। सुन्दर मोटे कागज या छपी अस्तक का मूल्य १।)

## श्रध्यातम-दर्शन-तत्त्वज्ञान

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                    | •            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>शा</b> रमदशैंन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १।)              | इटयोग              | शा)          |
| ओंकार.उपासना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1)               | राय की उरामना      | I)           |
| भासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ર)               | राम वादशाह के छः   |              |
| स्वास्थ्य और योगासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3               | हुदमनामे           | १।)          |
| र्व्यवशीय बोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111)             | विवेक वचनावछी      | 1)           |
| गोताकी भूमिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (8.              | विश्वप्रयंच        | શા)          |
| बोता रहस्य (म॰ तिलक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | संध्यायोग          | 1-)          |
| दर्शन गरिस्थय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २।)              | संध्या रहस्य       | 15)          |
| दासबोच '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٦)               | <b>ज्ञानयोग</b>    | u)           |
| पुनर्जनम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ২)               | सूग ध्यायाम        | 111)         |
| प्राणायाम तत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III)             | मोख्यदर्शन         | १)           |
| योग दर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1)              | वैद्यानिकी         | 211=)        |
| वैशेषिक दर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>RII)</b>      | altha.             | 3)           |
| न्याय दर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ξII)             | निचक्त             | કા)          |
| धर्माशेद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (۶)              | · ···· and · ···   | રા) .        |
| यमाराजाः<br><b>य</b> र्णान्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .11=)            | धर्म श्रीर जातीयता | ` <b>\</b> } |
| मिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1=-)             | भक्ति-रहस्य        | IJ           |
| . भक्तियोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १॥)              | भक्ति और वेदान्त   | 111=)        |
| 3 <sub>e</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | इति              | हास                | , ,          |
| a constant de description de la constant de la cons | . <del>3</del> ) | अफलात्न की सामाजि  | क            |
| भाराभारत<br>अशोक की धर्म लिपियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    | (=1)         |
| आशोक के धर्म लेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | સા)              |                    | <b>.</b>     |
| अंग्रेज जाति का इतिहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                |                    | \$II=)       |

| Temper Cont. Manual Company Cont. | and an element and         |
|-----------------------------------|----------------------------|
| रदर्श की रूपा जीनता ।।)           | इक्रलेएड का इतिहास है।)    |
| होत हा एतिहास 🛂                   | तिग्वत में तीन वर्ष धा)    |
| र्धापन राज सीएए हत्याकांडस)       | चेतिसह और काशी का          |
| श्रःशंत सुद्रा 🦠 🔞 ३)             | विद्रोह (=)                |
| धार्वियाग की यात्रा               | तक्या भारत (कालाजी) १)     |
| विवरण २॥)                         | शाचीन भारत ३॥-)            |
| ेडकाळीन भारत २।)                  | पश्चिमीय योरप शा)          |
| भृभद्किण ४)                       | फ्रांस की राज्यकान्ति ()   |
| गारतवर्ष धा इतिहास २॥।)           | मराठीं का उत्कर्ष १॥)-     |
| भारत है प्राचीन राजवंश हा।)       | पृथ्वी प्रदक्तिणा १४)      |
| नाःत की प्राचीन मलक २)            | भारत के देशीराज्य ३१)      |
| पैरुशियम का भंडा ॥)               | भारत के महायुक्य ६)        |
| धुमलों के शन्तिम दिन प)           | राजपूतों की बहादुरी १)     |
| सीर्य जामाज्य का इतिहास ए)        | महाभारत (संवल सिंह) २).    |
| क्ष का पुनर्जन्म ॥=)              | मुगलों का चय और विकास ३)   |
| द्धनर क्यांग की पात्रा १।)        | युरप का इतिहास ( भाई       |
| अलेरिकाके स्वाधीनता               | परमा० ४).                  |
| का इतिहास २)                      | इस का पंचायती राज्य ॥)     |
| शास्त्रा छएड १॥)                  | सिस्तोका उत्थान और पतन (।) |
| गरगज कॉर्न                        | -                          |

## प्रहसन कॉमिक हास्यरस

| व्यंग वदंहर<br>संटाफोड़     |    |      | गोबर गऐश<br>डबल जोड       | II)<br>三) |
|-----------------------------|----|------|---------------------------|-----------|
| मंगन रहु-चोळा<br>मेरी हजामत | ;, | III) | संपादक की दुम<br>मेरी भाह | 1).       |

|                           | •                     |
|---------------------------|-----------------------|
| स्म के घर घूम ।)          | मरदानी श्रौरत ,, १।)  |
| गोरख धन्धाः ॥)            | उल्हर कुर (१)         |
| डुसिकेट (=)               | दुमदार आदमी ,, २)     |
| सटक सीताराम ।)            | गंगा जमुनी ,, , ४।)   |
| हरि भो३म् तत्सत ।)        | मीठी हँसी 🕝 , 💔       |
| सोडे की योतल ।)           | हवाई लीला ,, ६॥)      |
| काठ का उल्लू ।)           | राल बुसबाइं ,, २)     |
| नौकसोक जे०पी०श्रीवास्तव।) | लतसोरीलाल ,, ध)       |
| मार मारकर हकीम ं, १॥)     | चेटिक हम              |
| साहब बहादुर ,, १।)        | शैवान पार्टी 💮 💛 ॥)   |
| ऐतिहासिक थि               |                       |
| श्रश्नातवास १)            | भक्त प्रहाद ॥)        |
| स्करद् ग्रसं २॥)          | सत्य हरिश्चन्द्र 🙄 📲) |
| राजादलीप १॥)              | 3 /                   |
| सम्राट् परीचित १।)        | - A'                  |
| न्रजहाँ १=)               | क्रुन्वावतार १)       |
| शाहजहाँ (=)               | गणेश जन्म ॥)          |
| गौतम युद्ध 💮 🕕 🗎          |                       |
| चन्द्रगुप्त ।।)           | स्रीता वनवास ॥)       |
| समाद अशोक १।)             |                       |
| सिहल विजय                 | बीर जुत्रसाछ १)       |
| सिद्धार्थ कुमार 💢 🤻 📳     | कर्म बीर चंड          |
| सावित्री सत्यवान          | विश्वामित्र ॥()       |
| नलद्मयंती ॥)              | महाराणा प्रताप (१)    |
|                           |                       |

| तरातमा कबीर     | १)    | घीर थाला              | - 1)       |
|-----------------|-------|-----------------------|------------|
| खाःहाँ          | (≈)   | शिव पार्वती           | HI)        |
| अंभी पतव        | Hi)   | भक्त तुलसीदा <b>स</b> | <b>(1)</b> |
| कृती कर्ण       | [11]  | श्र जात शज्           | ()         |
| ુર્વાદાલ        | (3    | भक्त मो ध्वज          | H)         |
| धीपशी चीरहरण    | H)    | भक्त सुदामा           | (\$        |
| शुहागच्छ        | (3    | महाभारत नाटक          | 11=)       |
| <b>से</b> शहपतन | I(I=) | विनाश की घड़ी         | 8)         |
| श्रवश् कुमार    | H)    | सभयता का शाप          | <b>(15</b> |
| सक्त पुर        | m)    | गर्गय हिन्दुस्तान     | 1)         |
| पीर शिक्षान्यु  | In)   | कृष्णाकुमारी          | ₹)         |

# सामाजिक थियेट्रिकल नाटक

|                 |       |                      | -                |
|-----------------|-------|----------------------|------------------|
| खनामिल बद्धार : | 111)  | तिस्रो <b>त्त</b> मा | ij               |
| लंभार चक्र      | mý    | भक्त बिदुर           | )<br>  )         |
| प्रत्याचार      | 19    | पत्नः व्रत           | N=)              |
| स्वतशी नाग      | n)    | पक घुँद              | ر<br>(۱۱         |
| काली नागिन      | (l=)  | पोडव प्रताप          | ر<br>(اا         |
| गरीध किसान      | ii)   | थीमती मंजरी          | · · III)         |
| वेगे सितम       | lii)  | अवला की आह           | -<br>   <b>-</b> |
| द्वश्मने रमान   | 11=)  | श्राजादी या मौत      | (III             |
| वर्मयोगी        | ınj   | किन्युग की सती       | (III             |
| बगुलामगत        | ıŋ    | खुने नाइक            | (事)              |
| शहीदैनाज        | · 11) | हिन्दू कन्या         | Ŋ                |
| यहूरो की छड़की  | -11)  | दिछ फरोश             | リ<br>(I)         |
|                 |       |                      |                  |

| السوالي والمراجع المراجع |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| घमोजय ॥।)                | पाषाची ॥)                     |
| पतिमक्ति ॥।).            | भारत दशा                      |
| सतीलीला ॥।)              | भारतवर्ष ।।।)-                |
| शरांक बदमाश ॥=)          | मशरकोहर 🖖                     |
| भारतरमणी ॥)              | हुच्येत्रतन ॥)                |
| दुखिया भारत ॥)           | हिन्दू स्त्री ॥)              |
| पत्नी मताप               | भं न्यमित्रज्ञा               |
| श्रांजना १=)             | हिन्दू की गाय । ॥)            |
| बसपार १=)                | सीमाग्य सुन्द्ररी             |
|                          |                               |
| <b>ऐ</b> तिहासिक         | ह स्पन्यास                    |
| , indian                 |                               |
| <b>आ</b> नन्दमठ ॥)       | सम्राट चन्द्रगुप्त शा)        |
| काला पहाड़. २।)          | लालचीन (१)                    |
| इप नगर की राजकुमरी       | बीरराज्यून १।)                |
| अजेयतारा १॥)             | बेरगांद्रेया राजकुमार राष्ट्र |
| राजिसह                   | মহাক ২                        |
| अमरसिंह 🖖                | शै जवाला १)                   |
| अवलाही अकवर (॥)          | श्रालिफ लेला : राज्य राज्य    |
| कंडण चोर                 | समाधि १)                      |
| रहम दिल डाक्             | गरम तळवार १।)                 |
| कोहेनूर: शा)             | करुणा                         |
| शंगा गोविन्द्सिह         | साहसी राजपूर                  |
| स्यागी युवक              | विलासिनी (१॥)                 |
| ऊषा अनिरुद्ध रा।)        | श्रन्याय का प्रतिकार र।)      |
| मेवाड का उदार            | श्रहंकार (प्रेमचन्द्र) १)     |
| T                        |                               |

## (· ¿o )

| पुरस्का ।<br>इ.स.च्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3)         | संमाछी दीदी "               | m)          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | बड़ी दीदी 🥠                 | m)          |
| HINDER COMPANY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          | 222                         | IH)         |
| والمراجع المراجع المرا |            |                             | <b>१)</b> : |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | विराज वह "                  | 111)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H)         |                             | <b>(II)</b> |
| ीज पचीसी , शा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                             | યા)         |
| धिस प्रतिमा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ?)         | नेखयात्रा                   | २)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ২)         | चार कान्तकारी               | <b>₹</b> ): |
| विस प्रस्त ॥ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1)         | माधुरी                      | 1)          |
| नेत हादशी 🔐 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11)        | दिछ का काँदा                | t)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ()         | कृष्णा कुमारी               | <b>(</b> )  |
| A 10 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11)        |                             | <b>(11)</b> |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11)        | की शिचा                     | 7)          |
| h 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ર)         | स्त्रियों के खेल और स्थायाम |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11)        |                             | રાા)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ર)         | यौवन सौन्द्रयं भौर प्रेम    | <b>(1)</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11)        | यौवन और उसका विकाश          | 1117-       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹)         | गृहस्य जीवन                 | ₹).         |
| C .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11)        | गृह धर्म                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             | m)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३)<br>"`   | गृहस्प्रमी                  | (1)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11)        | नवीन पाक शास्त्र            | 21)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (11)       | पाक विद्यान                 | 3):         |
| च्या राष्ट्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11).       | दुलहिन के पत्र              | n);         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(1)</b> | स्त्री के पत्र              | <i>f</i> ). |
| पंडितजी ,, ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ii)       | विवाह समस्या (म॰गांघी)      | H)          |

| कुत्सित जीवन (म॰ गार्घ  | रे) ॥)      | रणनी                | 11=}          |
|-------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| सुकी गृहिणी             | ₹)          | राजस्थानकी बीर रावि | रेयाँ १)      |
| सती दमयन्ती             | 11)         | विदुषी खप्ता        | <b>(113</b>   |
| नारी धर्मशास्त्र        | १॥)         | विदुषी गार्गी       | II)           |
| स्त्री भूषण             | 5)          | सती सदालरू          | u)            |
| भारतवर्षकी बीर मातार्वे | (11)        | लती शुङ्गाः         | H)            |
| भारकी संशी देवियाँ      | iti)        | सती सविशी           | 11)           |
| मनचाही सन्तान           | <b>२॥)</b>  | सावित्री सस्यवान    | m)            |
| माँ भौर वश्वा           | III)        | योवन शौर सीन्दर्य   | 20)           |
| •                       |             |                     |               |
|                         | ील न        | 1-चरित्र            |               |
| •                       | 11.1        | 11 174              | 4             |
| , कार्छ मार्कस          | 111)        | <b>ग्रु</b> घिष्ठिर | 111)          |
| रुग्ण चरित्र            | RII)        | रामकृष्ण गरमहंख     | <b>a</b> )    |
| कृष्ण चरित्र (लालाजी)   | <b>(1)</b>  | समर्थं गुद्ध रामदास | 三)            |
| गणेश शंकर विद्यार्थी    | (113        | लाला लाजपतराय       | ્ 3)          |
| गुरु गोविन्द सिंह       | <b>{!</b> } | दीर केशरी शिवाजी    | · हा)         |
| जवाहर लाल नेहक          | ₹)          | बीर श्रेरागी घन्या  | li=)          |
| देशभक्त मेजिनी          | a)          | चीरोपाञ्यान ।       | 2111)·        |
| नपोलियन योनापार्ट       | 진)          | सम्राट चन्द्रगुप्त  | સા)           |
| आर्थ पथिक लेखरास्       | १।)         | कैसर की राम कहानी   | १)⁻           |
| बीर छुत्रसाळ            | ()          | गोरवामी तुलसीदास    | શા <b>)</b> ે |
| सम्राट श्रशोक (लालाजी)  | (۱ <b>۶</b> | छ्रत्रपति शिवाजी    | १)            |
| मनीषी चाण्यय            | १।)         | नेहरुद्धय           | T (III)       |
| महादेव गोविन्द रनाडे    | m)          | धन कुवेर कारनेगी    | (\$)          |
| महाराणा हम्मीर सिंह     | ٤)          | परशुराम             | · 〔§)·        |

| -वृष्ठ-१८१म खाहाँग            | {}          | मुही इयानन्द्रका सत्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>€</b> 4  =) |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ्रहीर सदाहाः ।<br>अध्यक्षाताः | į.)         | शास्य दर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (I)            |
| ••                            | 31)         | तृत्यु और परलोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11=)           |
| E ST                          | ξi)         | प्तत्योपदेश माला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1)            |
| Same of the second second     | 1)          | हेदिक विवादादरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tý.            |
| ्रेक्षेत्रं का उद्यार करों    | (1)<br>(1)  | धम है नाम पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1)           |
| देखा अभवहादुर                 | •           | अहिए दृशीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3)             |
| ेह्यासी पासतीर्थ              | <b>5</b> )  | शार्थ समाज पंगा है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1)<br>-       |
| - व्यवस्था                    | (100)       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -              |
| कौदानद सिवय                   | ₹.)         | इस्लाम कैसे फैला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ツ              |
| ंधीर नन्धारी प्रसारन्य        | (=)         | चत्यार्थ मकाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11=)           |
| हास्त्रोत तुनि                | · ii)       | ित्रमय द्यानन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (I)            |
| श्चित्राक्षाक्ष               | (H)         | अवतारवाद सीमीसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रेग ्          |
| ्राञ्च्यारा या जीवन छरिन      | सार         | भविष्यपुराण की झाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बना॥)          |
| नेस्वयं वर्षेत                | 3)          | ्रमं पुराण की शालीचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n   =)         |
| ंप्राणं हराबार                | <b>(11)</b> | विभवा विवाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tııj           |
| े भी है विशेष है हराम         | 30          | गुद्धि सनातन है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141)           |
| ं भूगरे ; भाषा भूगिला         | P.(1)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ्रहरूनेश क्षार्थ का श्रीक     |             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ní)            |
| ्षिशेष निर्णय                 | !=j         | आनद् संगद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · (13 ·        |
| हरीनागर प्रथ रांप्रह          | सा          | संस्कार प्रकाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤IJ            |
| वगह दुराव की                  |             | पारकर गृह सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ે સાં)         |
| ्ट्राहोचना 🕆 🖰                | IJ          | धम का शादि श्रोत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ý              |
| - 51                          | ने व        | ी पुस्तकें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •              |
| द्वलाषिर गीद्दान्नही          | 1)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H).            |
| शाइशे नायन् .                 | <u>(i)</u>  | No. 10 to 10 | . 1)           |

| - 7                         | •                         |
|-----------------------------|---------------------------|
| कुछ श्रान्य पुस्तके         | कलरवा १)                  |
|                             | जीवनमरग् 💮 🐫)             |
| कवितावसी                    | धर्म और जातीयता १)        |
| भूषण प्रन्थावली २)          | चित्र पर (शा)             |
| माँ का हदय रा।              | उद्गञ्जान्त प्रेम ॥ ॥ ॥ ॥ |
| टानियाँ १)                  | आदर्श महिला               |
| शिवा बावनी                  | संध्या १॥)                |
| मुदामा चरित्र )             | माचिखली कली या            |
| समाज नाटक                   | , जासुसी उपन्यास          |
| हिन्दी में नाट्य-साहित्य का | त्रिवेणी ।                |
| विकास (-)                   | इ.ब्लबसना हुन्द्री : १॥)  |
|                             | अन्याय का प्रतिकार था)    |
| सामाजिक उपन्यास             | पेतिहाम उपन्यास           |
| कत्तवयाद्यात २।)            | वंग विजेता रा॥)           |
|                             | दुर्गेशनन्द्रनी १         |
| 013                         | शाँखो देखा महायुद्ध रा।)  |
| HI01 3-11.                  | महाग्रावाप्रताप थे।       |
| विषा देश                    | निराई.                    |
| श्र जागाव                   | समकीन 🔝                   |
| वासस्या                     | नानखंटाई                  |
| हुर्य का पाटा               | जीवन घारा                 |
| मञ्चवन                      | संध्या 3)                 |
| विविध विषय की पुस्तक        | पाप का पराभव              |
|                             | केरी की कोडी              |
| गाहस्थ्यशास                 | बहिकार 3)                 |
| प्रेमकली                    | दीपमालिका 🚻               |
| ग्रेम लहरी                  |                           |

|                       |                                       | - *                    | 3.5   |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| श्रंघकार              | <b>(11)</b>                           | विध्या की बारम्ख्या    | ય     |
| कुसुम संग्रह          | tll)                                  | श्रवला की 💮 🦙          | 3)    |
| बंदनवार               | ιή                                    | कम्य प्रवोधनी २ माग    | 1=1   |
| अध्यक्ष               | Ý                                     | स्त्रो और सींदर्य      | RAJ   |
| ख़ियों के खेल और      |                                       | भाई के पत्र            | til   |
| ह्यायाम ,             | (11)                                  | हितोपदेश कथा           | HIJ : |
| द्राम्पत्य शास्त्र    | (II)                                  | प्रस्वविद्यान          | 1)    |
| <b>ब्रेमक</b> ली      | 3)                                    | स्वाधीन विचार          | 83:   |
| त्रणय                 | <b>१</b><br>१)                        | स्वास्थ्य के प्राकृतिक | , ,   |
| विनोद शंकर च्यास की   | , _                                   | . साधन                 | 23    |
| <b>४१ कहानियाँ</b>    | 3)                                    | स्त्री-शिचा            | ર્    |
| कमला                  | <b>غ</b> رَ.                          | स्त्री-रोग विद्यानम    | りかり   |
| मुन्नी की डायरी       | Ý                                     | श्रादर्श गायन          | Ú     |
| जादूं का महल          | <b>(11)</b>                           | चुंबन मीमांसा          | (11)  |
| मीना वाजार            | ર્શ)                                  | आविक्कार की कहानिय     |       |
| जीधन के चित्र         | Ŕĵ                                    | स्त्रपति शिवाजी        | ં યુ  |
| वियोग                 | . III)                                | <b>कुर</b> कुर         | (=ا   |
| गहाकवि चथा            | • શ્                                  | वोनों भाई              | . Ø   |
| पाक विश्वान           | 311)                                  | श्रहा हा हा            | 1=)   |
| घरेलू विज्ञान         | <b>(II)</b>                           | खुन का तालाब           | !=)   |
| भोजन ही असृत है       | ing                                   | कनेठी पड़ाका           | 1-)   |
| कलिमिट्टी श्रीर उपवास | -iII)                                 | सौ मित्र               | · l=) |
| दीर्घ जीवनकी कुंजी    | . ﴿                                   | भारत के चीर बालक       | 1-)   |
| म्रारोग्य विश्वान     | RIJ)                                  | M4 - N                 | _ l=) |
| काम विद्यान           | : 3)                                  | गुम्बारा               | 1=)   |
| कामकुंज               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | महामारत की कहानिय      | 1 (=) |
|                       |                                       |                        |       |

| देश की शेर         | . 1)        | दिन्य द्यानंद             | (۶ -        |
|--------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| संसार की सेर       | 11=)        | त्रहाचर्य ही जीव <b>न</b> | · 111)      |
| हिंडोला            | ij          | हम सौ वर्ष क्षेसे जीवें   |             |
| यश्रों का च्याह    | ij          | गीतावली .                 | 81)         |
| खोपड़े सिंह        | =)          | संस्कृत प्रवेशिका         | (1)         |
| मुज़ेदार फहानियाँ  | 1=)         | इटली का शहीद              | 3)          |
| भारत की चीर चालाएँ |             | <b>स</b> धुप              | u)          |
| ( दो भाग )         | 11=)        | दुरान की छानशीन           | <b> =</b> ) |
| भादशं जीयनियाँ     | (=11        | शंकर शतक                  | 1-)         |
| संदिग्ध संसार      | 3)          | हिन्दी छुरान ३ साग        | સાા)        |
| स्त्री का हृद्य    | ₹II)        | वारंगा रहस्य              | K)          |
| रणवीर              | زَع         | हद्य की उत्रालः           | ٤)          |
| मधुवन              | <b>(1)</b>  | विरज्यह                   | tii)        |
| सुखी गृहिणी        | ₹1)         | माखन मिश्री               | 111)        |
| ग्रमललता           | B)          | पति पत्नी प्रेम           | . 111)      |
| कमला कुसुन         | ٤)          | ्कलरच 💮 🛒                 | 8)          |
| जासूस की डाली      | <b>(11)</b> | प्रणायाम तत्व             | III)        |
| नेपोछिन योनापार्ट  | રા)         | अरविस्द मंदिर में         | (11)        |
| पद्मपराग           | રાા)        | पृथ्वीराज चौद्दान         | (8)         |
| श्रनाशक्तियोग      | ₹)          | धड्कटा स्म                | , m)        |
| आर्यपथिक लेखराम    | १)          |                           | . (111)     |
| मस्तराम का भोंछा   | (۶          | गुद्धि सनातन              | (111)       |
| मन्दिर प्रवेश      | m)          | श्रमेरिका दिग्दर्शन       | **          |
| मन्दिर प्रवेश      | I)          | श्रीतारवाद् मीमाशा        | १।)         |
| उड़न खटोला         | 8)          | कलंक कालिमा               | (II)        |
| इच्छा शक्ति        | ₹):         | धर्म इतिहास रहस्य         | १॥)         |
|                    |             | •                         |             |

|   | - : |     | १६ | ١ |
|---|-----|-----|----|---|
| • | -   | . / | 21 | / |

The state of the s

| घीर व्रत पा <b>छन</b> | રા)        | कृष्ण चरित्र     | રાા)       |
|-----------------------|------------|------------------|------------|
|                       | २॥)        | ^                | <b>(1)</b> |
| दलीमा फविता कानन      | ₹)         | हिन्दू गायन      | =)         |
| हर्स के नाम पर        | <b>ξ</b> ) | सन्याय का मतिकार | રા)        |

खब प्रकार की हिन्दी पुस्तक मिलने का पता—

शंकर सिंह

हिन्दी पुस्तकालय,

वनारस सिटी।